# कुछ फ़ीचर कुछ एकाङ्की

भगवतशरण उपाध्याय



भारतीय ज्ञानपीठ • काशी

ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्यमाला सम्पादक और नियामक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन

प्रकाशक मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गांकुएड रोड, वारागासी मुद्रक बाबूताल जैन फागुल्ल सन्मति मुद्रणालय, वाराणमी ( कन्या ) चित्रा और ( जामाता ) रामको उनके विवाह ( ८ जून १६५४ ) की पॉचवीं वर्षगॉठपर—



#### वक्तरुय

प्रस्तुत मग्रह सन् ५४-५६मे लिखे मेरे कुछ फीचरो और एकािकयोका है। इनमेसे अधिकतर इलाहाबाद-लखनऊ आकाशवाणीसे प्रसारित हो चुके है। 'महािभिनिष्कमण' तो उत्तर-दक्षिणको सभी भारतीय भाषाओमे अन्-दित होकर आकाशवाणीके तरह केन्द्रोसे बुद्धको २५००वी जयन्तीपर प्रमारित हुआ था। आकाशवाणीके प्रति कृतज्ञ, मै अब इन्हे एकत्र प्रकाशित कर रहा है।

मारे फीचर और एकाकी ऐतिहासिक हैं। कुछके कथानक प्राचीन भारतसे मम्बन्धित हैं, कुछके मध्यकालीन भारतसे। एक—जोहान वोल्फ-गाग गेटे—मे प्रसिद्ध जर्मन किवका आश्विक जीवन प्रतिबिम्बित है। भारतीय प्रेरणाका प्रयोग उसमें स्पष्ट हैं। 'गणतन्त्रगाथा'के आठवे दृश्यका स्लोक कालिकद्ध [कुमारगुप्त प्रथमके कालसे, यद्यपि वह कुमारगुप्त दितीयके कालका है, वत्सभट्टीका बनाया] होते हुए भी प्रभावके लिए दिया गया है। इसो प्रकार कई वर्ष पूर्व मृत शिलरको भी नेपोलियन द्वारा वाइमारपर आक्रमणका समकालीन रखा गया है।

फीचरोका पूर्वोत्तर क्रम युगपरक नही है। आकस्मिक विविधता रुचि-कर होनी है, इसीसे इन्हे यथास्थान रखा गया है। आशा करता हूँ, पाठको और दर्शकोका इनसे कुछ मनोरजन होगा।

काशी, १-१-१९५९

—भगवतशरण उपाध्याय



### • विषय-क्रम •

|   |   |                                      | े । राज श्राम 🛡 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|
|   | 8 | मीकरीकी दीवारें                      | 8               |
|   | 7 | गणतन्त्रगाथा                         | ,<br>३५         |
|   | Ą | नारी                                 | ५७              |
| t |   | गाही मजूर                            | ७९              |
|   |   | ताहि वोइ तू फूल                      | ८९              |
|   |   | महाभिनिष्क्रमण                       | १११             |
|   |   | रूपमती और वाजवहादुर<br>क्रोच किसका ? | <b>१</b> २७     |
|   |   | जोहान वोल्फगाग गेटे                  | १४९             |
|   |   | नई दिल्लीमे तथागत                    | १६१             |
|   |   | रानी दिद्दा                          | १९३             |
|   |   | गोपा                                 | २०९             |
|   |   |                                      | २३५             |
|   |   |                                      |                 |

# सींकरींकी दीवारें

#### पहला दश्य

[ प्रीव्मकी सन्ध्याकी हल्की लालिमा। मुसम्मनवुर्जकी छायामें महले-खासका शोशमहल। उसके नीचे सहनमे फैला श्रग्ररी वाग, सीकरिसकत अग्ररकी बेलें, उनके गुच्छे। मदभरी साँभमें श्रकुलाया, घटाकी भाँति जहाँनाराके श्राकाशको घेरे उसका श्रलसाया श्रल्हड मिंदर यौवन। तपी-सी बैठी जहाँनारा, हल्के-हल्के चेंवर भलती बाँदियां, सामने सकीना।

सकोना-फिर, शाहजादी ?

जहाँनारा—िफर, सकीना, मैने चिलमन उठा दिया। पर्दा हट जानेसे साँझकी धूप मेरे मुँहपर पडी। राजा ठिठका। उसका घोडा, जैसे अलफ ले रहा हो, हल्केसे आगेको उठा। पर, सकीना, वह अलफ न था।

सकीना-नही, शाहजादी, वह अलफ न था।

जहाँनारा—अलफ न था वह, सकीना। राजाने घोडेकी चाल जान-वूझकर सम्हाली थी। वही अनेक वार उसने मुझे खडी-वैठी देखा होगा, मेरा अन्दाज है।

सकीना—सही, शाहजादो, दीवाने-आमसे गुजरनेवाले राजा उधरसे ही जाते हैं, मीनारे-अन्वलको दस्तक देते।

जहाँनारा—घोडा रुका, सकीना। पीछेके सवार भी कुछ रुके, सहमेमहमे। हवा जैसे थम गई थी, साँझ अरमानोसे वोझिल थी।
[ लम्बी साँस लेती है ] आंखें चार हुई सकीना। इ्वते सूरजकी
मुनहरी किरनें अब भी मेरे मुँहपर पड रही थी। पर मैं उसकी
गरमीका गुमान भी न कर सबी। मेरे सामने ठिठका हुआ वह

घुडमवार था, पीछे उसके वाँके जवान थे। मैंने देखा, मकीना, उसका सीना पहले जैसे घीरे-घीरे तना फिर जैसे बैठ गया। एक वार फिर उसने अपनो वडी-बडी बाँचे मुझपर डाली और वह आगे वढा। उसके हल्के वामन्ती साफेकी कलँगी छिप गई, 'वफ्त हवा' की जालीके पीछे।

सकीना-चला गया फिर राजा?

जहाँनारा—हकना खतरेंसे खाली न था, सकीना। राजा चला गया, लह-राती कलँगीके तार चमकाता, अपने बाँके जवानोंको लिए। जवान, जो उस वहादुर कौमके नाज है, हमारी सन्तनतके पाये। [ श्राह भरकर ] लहर उठा दी उमने, सकीना, उस राजाने। तातार अव्वल योडी दूरपर खडा था, परकोटेंके नीचे देखता। मैंने पूछा—'कौन थे घुडसवार, खान ?'—वोला, 'वूँदीका राज-कुमार छत्रसाल।' [ साँस खोचकर ] क्या सूरत थी, सकीना, क्या रूप था, क्या तेज, क्या शान ? मिन्नके मामलुक देखे है, लडकी, फरगनाके वेग, दिमश्कके तुर्क, गोरके पठान, पर रूपका वह राज तो कही न देखा, जैसे खूबसूरतीको साँचेंमे खडा ढाल दिया हो। वह तना सीना, वह भरे वाजू, वह लम्बी झुकी नाक, वडी-वडी वेखीफ आँखे—क्या कहाँ तक बताऊँ, मकीना, वह वेदाग नक्शा। तपे सोनेका वह रग आँखोसे उतरता ही नही। —सही, शाहजादी, वूँदीका राजा तो गजवका खूबसूरत है। अच्छा, फिर उसे कव देखा आपने ?

— फिर उस रोज जब दीवाने-आमके सहनमे उडिया हाथीने भाई-जान दारापर हमला किया था। तू तो मेरे पाम ही थी, सकीना । [ कुछ सोचकर ] नही, तू नही थी, जुलेखा थी मेरे माथ। हाँ, तो हाथी भडका, दाराके घोडेकी ओर बढा। भीड छँटती गई। राजा और अमीर तितर-वितर हो गये। पर बूँदीके उम बौकेने तलवार खीच ली। हाथी वढा। सांसे थम गई। पल भरमे जाने क्या हो जाता। दरवारमे चीख पुकार मची थी। वादशाह तख्तसे जतर चुके थे, मेरा एक पैर पर्देके वाहर हो चुका था कि उडिया हाथीका रह-रह कर गुजलक भरता सूंड तलवारके एक झटकेसे केलेके खम्भ-सा कट गया। तभी पसीनेसे लथपथ कुँवरको देखा था, सकीना, दारा और कुँवरके वालिद राजाने जव एक साथ जसे सीनेसे लगा लिया था, जब दोनोसे मूँठ भर ऊपर उसका सिर काले घुँघराले वालोसे लहरा रहा था, जब उसके चौडे ललाटपर घूपने पसीनेके मोती विखेर दिये थे, उसकी पगडोके फेटे वाये कन्धेसे उलझ गये थे।

सकीना—काश कि मैं भी वह नजारा अपनी आँखो देख पाती, शाहजादी ! जहाँनारा—फिर आज देखा, लडकी । आज वापने उसे गद्दी दी । बूँदीका राज उसके वूढे वापने उसे आज सौप दिया । देख तो, सकीना, इस कौममे ताजके लिए जग नहीं होते । जिन्दा वाप अपने आप अपनी गद्दी बेटेको सौप देता है, दूसरे वेटे उसे कुरान शरीफके कलामकी तरह मजूर करते हैं ।

सकीना—नहीं, शाहजादी, उस कौममें इस तरहके झगडे नहीं होते। कम सुने गये हैं। अच्छा, फिर ?

जहाँनारा—फिर वादशाह आजमने उसे मरोपा वख्शा, खिलअत दी। मैं पर्देके पीछे थी, तख्तके पीछे, वाये वाजू, जव कुँअर नजरका थाल लिये वादशाहके मामने झुका। मेरे पाससे ही वह गुजरा था, सकीना। मेरे इतना पास आ गया था वह कि लगा, अगर हाथ वहा दूं तो उमे छू लूंगी। इतने पाससे मैंने उसे कभी न देखा था। तभी उमके जिम्मका जादू मुझे वेहाल कर चला। मैं उठ पड़ी। रोशनाराने मुझे उठते देखा। माथेपर छलकी पमीनेकी वूँदें भी शायद उमने देखी। पर मैं रकी नहीं, रक न सकी, सकीना। [जरा रुककर] अच्छा, अव तू चली जा, सकीना। वनत हो गया है। दरवारे-खास उठ गया होगा। राजा उचरसे अकेला निकलेगा और जब तक दरवारे-खासके वाजूसे घूम दरवारे-आमके सहनमें न निकल जाय, वह अकेला ही होगा। फिर मौका न मिलेगा। सब याद है न ?

सकीना—सव याद है शाहजादी, चली।

#### [ सकीनाका प्रस्यान ]

जहाँनारा—देख, नरिगस, देखती है उन बेलोको ? जब फब्बारोकी बूँदे हरी पित्तयोपर पटती है तब उनके सिरे झुक जाते है, जैसे उन बूँदोको भी ने न उठा पाती हो। बूँदे अगूरके गुच्छोसे होकर नीचे गिर जाती है जैसे सुन्दर अण्डाकार मुँहसे उतरते ठुडुीसे टपकते आँसूके कन। और पित्तयोपर ये बूँदे ठीक शवनम-सी लगती है।

नरिंगस—हाँ, शाहजादी, इमपर शामको ही शवनम विखर पडती है। नये आलमका वोझ भारी होता है, जैसे नई मुहब्बतका।

होनार 'नये आलमका बोझ भारी होता है, जैसे नई मुहव्यतका'—सही, नरगिस, उस बोझका उठाना कुछ आमान नही, वयो अमीना ?

श्रमीना—सही, हुजूर, नरिगस झूठ नही बोलती । बीते सालोकी मुहब्बतका बोझ यह अभी तक ढोये जा रही है। रह-रहकर उसकी याद मेंडराती, इसके चेहरेपर उतर आती है।

जहाँनारा नरगिस } —[ एक साथ ]-क्या ? क्या ?

ग्रमीना—हाँ, देखिए तो, शाहजादी, इसके गाल कानो तक लाल हो गये। कुछ झुठ कह रही हूँ ?

जहाँनारा—सो तो सही, अमीना, गाल तो सच इमके कानो तक लाल हो गये। पर बात क्या है, आखिर सुनूँ तो।

- नरिगस—बात खाक नहीं है, हुजूर। आप भला क्यों इसे उकसाये जा रही है ? अपना गम गलत करनेके लिए मुझे क्यों भाडमें झोंके दे रही है ?
- जहाँनारा—मेरा गम ? मै अपना गम गलत कर रही हूँ, हाँ। [चूटकी काटनेसे श्रमीनाका चीखना]
- प्रमीना—देखिए, देखिए, शाहजादी, मुई चुटकी काट रही है, जिससे भेदकी वात न उगल दूँ।
- जहाँनारा—नरिगस, ऐसा न कर । कहने दे उसे । हाँ, अमीना, रह-रह कर किसकी याद मेंडराती, इसके चेहरेपर उत्तर आती है ?
- भ्रमीना—अरे उसी सलोने तातारकी जो कभी खोजेके नामसे हरममें घुस आया था, जिसे नरगिस खाला कहा करती थी।

#### [तीनोका एक साथ ठहाका मारकर हसना]

- नरिगस—अपनी भूल गई अमीना, शीशमहलके पिछवाडेकी वात, जब मीना बाजार और मच्छी भवनके कोने जैसे काना-फूसी किया करते थे, जब दोबाना बनजारा सँपेरा वनकर आता था, जब आवर्र्वांके पीछे मछली तडप उठती थी।
  - जहाँनारा—अरे, वस । वस । नरिगस, क्या वकती है ? देख अमीनाके हाथसे चैंवर छूट चला । नरिगस, सम्हाल उसे, सहारा दे ।

#### [ तीनोका फिर ठठाकर हँसना ]

- प्रमीना—अच्छा । अच्छा । शाहजादी । पर सहारेकी जरूरत मुझे नहीं उसे होगी जिमका दिल 'वफ्त हवा' की जालीके पीछे वासन्ती साफेके सफेद तुरेंकी तरह हिल रहा है ।
  - जहाँनारा—[ दर्दभरो श्रावाजमे ]-सही, अमीना, सहारेकी जरूरत जमीको है।
  - नरगिस—छि अमीना।

श्रमीना—माफी, बाहजादी। गलती हुई। घुटने टेकती हूँ— [घुटने टेकती है]।

जहाँनारा—कोई वात नहीं, अमीना । तुमने वेजा नहीं कहा । मजाकमें कहा । पर वात सहीं हैं । [साँस खींचकर ] है मुझे जरुरत सहारेकी । मेरा सहारा 'मगर वह गरीव हैं जो दुनियाके सामनें कभी मेरा न हो सकेगा । वेशक उसका राज हरमके भीनर उस यडकते दिलकी चहारदीवारीमें होगा, जहाँसे मुगलिया धानदानके सख्त कायदे भी उसे नहीं निकाल सकेगे । काश में उन कायदोंको वदल सकती । काश बब्बा उम नीतिको वदलकर उमें अपना लेते, जिससे अकवर आजमने जोंघावाईको पाया था । [लम्बी दर्दभरी साँस लेती है ] खैर न सही । पर आज कोई देखे, वूँदीकी रेतका पौंघा शाही हरमके अगूरी वागमें लग गया है । उसकी जडें इस जमीनमें गहरी, वहुत गहरी चली गई है, और उन्हें शीशमहलकी शाहजादी आँखोंके पानीसे सीचती है, अपने किमखावी दामनमें मिट्टी भर-भर दकती हैं । [लम्बी दर्दभरी साँस ] यह मेरा भेद हैं जो तैमूरिया छानदानके वेरहम काजी भी नहीं जान सकते, नहीं मिटा सकते ।

#### [ सकीनाका प्रवेश ]

आह ! मकीना, आ गई तू । बोल, चेहरेकी हँमी देय रही हूँ। अल्लाह खुश है, उसे मजूर है।

क्कीना—अल्लाह खुश है, शाहजादी, उसे मजूर है। वहाँनारा—पर बोल, बोल तो।

ाकीना—दरवार उठ गया था, शाहजादी, जब मैं वहाँ पहुची। सानसाना राजाको कुछ सलाह दे रहे थे। दरवाजे बन्द हो रहे थे। फानूसोकी वित्तयोकी ओर हाथ लपके ही थे कि मैं मीनारे-अव्यलके गहरे सायमें जा खड़ी हुई। जानती थी, खानखानाके जाते ही राजा दस्तक देने उघर मुडेगा। राजा मुडा।

जहांनारा-फिर<sup>?</sup>

सकीना—िफर, शाहजादी, राजा मुडा। मीनारको दस्तक देनेके लिए जैसे ही वह झुका, उसने मुझे देखा। कुछ ठिठका, उसके मुँहसे हल्के-से निकल पडा—'कही देखा है।' 'देखा हैं', मैं वोली, 'परकोटेंके पीछे, उसकी वगलमे जिसका नाम कोई नहीं ले सकता।' राजाकी आँखे चमकी। वोला—'परकोटेंके पर्देके पीछे, हाँ। और हाँ, उसकी वगलमे जिसका नाम मेरे हियेका भेद हैं।'

जहाँनारा-फिर ? फिर ?

सकीना—फिर मैने कहा—'वनत नहीं है ? वस इतना है कि इसे दे दूँ।' और मैने आपका मोतियोका हार उसकी ओर वढा दिया। पल भरमे दिलेर राजाके कन्धे झुक गये, शाहजादी। घुटने टेक उसने झुके सिरके ऊपर अपने हाथ उठा लिये। हार मैने उसकी खुली हथेलियोपर रख दिया। हारको गलेमे डालता राजा बोला— 'कहना उस देवीमे, जो हार ले चुका हूँ उसे इस मुक्ताहारके वदले कैसे दूँ? पर उसे हृदयपर रखे लेता हूँ जहाँसे इसे मौत भी अलग न कर सकेगी। कहना, 'गँबार राजपूतका कन-कन उस नामको टेर रहा है जो जवानपर नहीं लाया जा सकता।'

जहाँनारा-सकीना, तू सोना है। अच्छा, फिर?

सकोना—िकर राजा उठा । चला गया । उसके पैर वोक्षिल हो रहे थे, मन-मन भरके, जैसे उठते न हो । मैने उसे अँघेरेमे धीरे-धीरे गायव होते देखा । जैसे सूरज पहाडके पीछे छिप जाता है, राजा भी दीवारोंके पीछे मुड गया । पर जैसे सूरजका तेज डूवकर भी नहीं खोता, राजावा तेज भी उस घुँघलेमे रोशन था । जहाँनारा—राजा चला गया, सकीना, पर मीनेमे एक पीन लगा गया, जो मेरी तनहाइयोको भरेगा। चल, मकीना, उबर जमुनाके पार पिच्छिममे दूर बूँदीकी राहमे राजाके घोडोके खुरोंसे उठी घूलके बादल चमकते चाँदके नीचे देखे।

#### दूसरा दृश्य

[ शिशिरका प्रभात । श्रागरेके किलेका शाही महल । जहांनारा का समृद्ध कमरा, जिसे दुनियाके कलावन्तोंने सजाया है। गगा-जमुनी शैंट्यापर मखमली भारी विस्तर । तिकयोके बीच पड़ी, करवट बदलती जहांनारा । श्रमीना श्रीर नरिगस । द्वार के पास खडी सकीना । ]

जहाँनारा—रात कितनी वडी हो गई जो काटे नही कटती । सकीना—मुमीवतकी है, शाहजादी, पहाड हो जाती है। काटे नही कटती। जहाँनारा—कवकी सोई हूँ, पर जैसे यह रात बीतेगी ही नही। सकीना—नीद नही आई, शाहजादी?

् — नीद तो हर ले गया वियावाँके पार वूँदीको, उमका राजा।
ोना—उसकी नीद भी हराम हो गई है, शाहजादी। उसके दिलमे भी
तडपन है, और योडी नही, जो रातके सन्नाटेके सायमे करवट
वदल-वदल उटती है। उसकी रात भी जाटेकी है, शाहजादी,
और यादभरी।

जहाँनारा—जाडेकी रात, फिर यादभरी। मही कहा, मकीना तूने। या खुदा, तूने रात क्यो बनाई? रातका मन्नाटा तूने दर्दकी टीम और मुहब्बतकी तडपनके लिए क्यो चुना? पर क्या रान, क्या दिन! यहाँ तो दोनो एक-मे है, दोनोकी टीम और तट्यन एक-भी है। [ जरा रुककर ] अच्छा देख, नरिंगस, जम गिटिक्योंक काले पर्दे गिरा दे। अँघेरेमे गमका साया रहता है, और उसमे उसका बेदाग चेहरा साफ चमकता है। गिरा दे पर्दे, और छोड दे मुझे अकेली।

#### [ तीनोका प्रस्थान ]

[ जरा रुककर ] नही रुकनेकी, दिनकी दमक है न ? अमीना, उठा दे पर्दे ।

#### [ श्रमीनाका प्रवेश ]

ग्रमोना—अच्छा, शाहजादी। जहाँनारा—और सकीना कहाँ गई ? बुला तो उसे जरा। सकीना—[ प्रवेशकर]—यह आई। जहाँनारा—इघर आ। वैठ यहाँ, हाँ, जरा और पास। और देख, वह अपना गाना तो जरा सुना—वह दर्दभरी रागिनी।

#### [ सकीना गाती है ]

जहाँनारा—वन्द कर, सकीना । इस रागिनीने तो जैसे और हूक उठा दी। कौन कहता है कि गानेसे गम गलत होता है ? यहाँ तो याद जैसे और रग-रगमे विध गई। जिस्ममे कही एक जगह तकलीफ हो तो इन्सान सम्हाले भी पर सारा जिस्म ही जो तीरोकी सेजपर पडा हो तो वह नया करे ?

#### [ घवडाई हुई नरगिसका प्रवेश ]

नरिगस—गजब हो गया, शाहजादी ।
सब एक साथ—वया हुआ ?
नरिगस—गजब ! धर्मातके जगमे हाजी जीत गया । शाहजादा शिकोह
किलेकी वृजियोके नीचे है, मलामत, पर थके और वेजार ।
जहाँनारा—और राजा ?

नरिगस—राजा मही सलामत है, बूँदीमे । जब राजपूत वे-अन्दाज गिर गये और शिष्राका पानी उन जवाँमदोंके खूनमे लाल हो गया तब महाराजा जसवन्तिमहने राजाको कुमक लाने भेज दिया।

जहाँनारा } — शुक्र ख़ुदाका । श्रमीना

जहाँनारा—परवरिदगार, तेरी रहमत वडी है। आज तूने मुझे टूवनेमें वचा लिया। अमीना, हुक्म भेज बूँदीकी राहमे कि राजा वजाय वागियोकी राह रोकनेके दरवारमे हाजिर हो।

श्र**मीना**--जो हुवम ।

[ प्रस्थान ]

जहाँनारा-वे जीवपुर लीट गये।

#### [ ग्रमीनाका प्रवेश ]

स्रमीना—शाहजादी, वादशाह सलामतका हुनम है—दरबार दिल्ली नले। जहाँनारा—हूँ। सतरेके डरसे दरबार दिल्ली जा रहा है। पना नहीं क्या होगा। सल्तनत खतरेमें पड़ गई। दुनिया उसे हाजी कहनी है। हाजी नहीं है वह। उसकी ताकत फरगनाके उजवक तुर्क जानते है, जिनके सामने मरे मैदान उसने शामकी नमाज पटी थी, दुम्मनोके बीच। उसके तेवर कौन सम्भालेगा, खुदा? कौन टम मन्तनतके अकेले अवलम्ब दाराकी रक्षा करेगा, परवरदिगार?

[ सबका प्रस्थान ]

#### तीसरा दृश्य

[ दिवलनकी श्रोरसे शत्रुकी सिम्मिलित सेनाके श्रागरेकी श्रोर बढ़नेकी सूचना। शाहजहाँका दिल्लीसे श्रागरेको प्रस्थान। नेपथ्य मे ऊँट, हाथी, घोडे, पालकीके कहारोकी श्रावाज। पैदलोके पैरोकी चाप। सीकरीमे पडाव। सीकरीके महलोमे एकाएक साँभके समय कानोको बहुरा कर देने वाली श्रावाजोकी गूँज। कारवांतरायमे शाही श्रगरक्षक सेना ठहरी है। सामने खुले मैदानमे बूँदीके छत्रसालका डेरा है। खास महलके सायेमे ल्वावगाहमे शाहजहाँ श्राराम कर रहा है। पास ही तुर्की बेगमके कमरेमे जहाँनारा श्रोर उसकी वांदियाँ।

सकीना—शाहजादी, राजा पहुँच गया है। उसके घुडसवार पहलेसे ही डेरा डाले पडे हैं। वूँदीका वहादुर रिसाला आगे वढ चुका है। राजाको हमारे यहाँ आनेकी खबर थी ही, रिसालेकी एक टुकडी लिये वह यहाँ आ पहुँचा।

जहांनारा-तू मिल सकी राजासे, सकीना ?

सकीना—हाँ, शाहजादी । दरवारमे हाजिर होनेका हुवम हुआ था, उसी हुवमके साथ मैं भी राजाके सामने हाजिर हुई । राजाने देखा, पहचाना । पुराना घाव जैसे खुल पडा । पर अपनेको सम्हाल कर वह खेमेके वाहर निकला, पूछा—'शाहजादीको क्या आज्ञा है ?' 'ठीक समझा आपने । वहीसे आई हूँ ।' मैंने कहा, फिर पूछा—'वया जोधावाईके महलमे आज आधीरातको मिल सकेंगे ?' राजा वोला—'निश्चय ।'

जहांनारा--फिर, सकोना ?

सकीना-फिर मै चली आई, शाहजादी। दरवारका हुनम जल्दी हाजिर

होनेका था। राजाको जल्दी थी पर पल भरके लिए जैमे उमे दुनियाका गुमान न रहा, दरवारका भी नही।

जहाँनारा-राजा कैसा लगता था, सकीना ?

- सकीना—कुछ चिन्तित जान पड़े, शाहजादो । शक्ल अँबेरेमे कुछ माफ न दीख सकी । बाहर चाँदनी थी पर पेडके मायेमे वस उनकी फैली छाती और घुँघराले वाल देख मकी, गो कानके मोती अँबेरे में भी रह-रहकर दमक उठते थे। राजाको एक झलक सेमेकी रोशनीमे भी दीख गई थी, पर वहाँमे जल्द अँबेरेमे हट आना पड़ा था। रोशनीमे चेहरा कुछ उतरा मालूम पड़ा।
- जहाँनारा—राजा चिन्तित है, सकीना । उसके सामने एक मुगीवन नहीं, कई हैं। सन्तनतके उखडते हुए पाये सम्हाले नहीं मम्हलते। फिर भीतरका दर्द बराबर बढता गया है। राजा, मच मानो, अपनी मुसीवतोमें तुम तनहां नहीं हों। श्राह भरना]
- सकीना—शाहजादी, अगर आज हम मुमीवतके सायेमे न मिलते तो मुवारकवाद देती। आज जो कही शाहजादाका सितारा वुलन्द होता!
- जहाँनारा—आह, सकीना, आज दाराका मिनारा जो कही बुलन्द होना ।

  े —खुदाकी रहमत फलेगी, शाहजादी । जो इनना दिलेर, उनना इन्साफपसन्द है उसका बाल बाँका न होगा । हमारी हजार मिन्नतें उमके साथ है, हजार-हजार दुआएँ हमारे शाहजादे हो उम्र और इकवाल बढ़रोंगी ।
- जहाँनारा—तेरे मुँहमे घी-सक्कर, सकीना । तेरी जवान गही उतरे । पर मै जब आगेकी सोचती हूँ तब जैसे मेरे अरमानोकी दुनिया किला उठनी है । पानीमे आग लग जानी है । कैसे समझाऊँ दिरको ?
- सकीना—समझाओ, शाहजादी। तुम इस जमीनकी नहीं हो। तुममें फरिस्तोकी अवल और जवाँमदोंकी हिम्मत है। तुम करी अपना

साहस न खो देना । बुजुर्ग वादशाह सलामतको वस तुम्ही सहारा हो, दाराशिकोहकी तुम्ही आड हो, राजाकी तुम्ही साँस ।

जहाँनारा—हिम्मत नही हारूँगी, सकीना । इस खानदानमे जब पँदा हुई हूँ तब इसके सुख-दुख दोनोको हाथ बढाकर लेती हूँ । हाँ, जानती हूँ कि बब्बाकी बुढौतीका सहारा मैं ही हूँ। भाईको आड भी मैं ही हूँ, इस बहादुर राजाके दिलका भेद भी। या खुदा, मुझे ताकत दे कि मैं तीनो जिम्मेदारियाँ निभा सकूँ। [ साँस भरकर ] अच्छा, सकीना, तैयारी कर। शाम गहरी हो चली, पडावोकी आवाज धोमी पडने लगी। थोडी देरमे जोघावाईके महलकी ओर चलेगे।

सकीना-जो हुनम, शाहजादी।

[ चाँद डूबा नहीं पर सीकरीकी दीवारोके पीछे जा छुपा है। किलेके महलोपर हल्की छाया है। दूरी ग्रॅंघेरेका सहारा हो गई है। प्रकेला राजा जोघावाईके महलकी सीढियोपर खड़ा है]

#### [ जहाँनाराका प्रवेश, सकीनाके साय ]

सक्तीना—शाहजादी, सीढियोके पास, ये रहे बूँदीके महाराज। राजा—देवि, छत्रसाल उपस्थित हैं। अभिवादन <sup>।</sup> [ **भुकता है** ] स्वागत। जहाँनारा—प्रसन्न हैं, महाराज?

राजा-अभीष्ट उपस्थित होनेपर जितनी प्रसन्नता सायकको होती है, उममे कम मुझे नही, देवि । अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए ।

जहाँनारा—मिलकर प्रसन्न हुई, महाराजा। राजा—आप चिन्तिन है, शाहजादी।

जहाँनारा—विवल हूँ, महाराज । वित्त अस्थिर है। पर भला केवल सुख किस्का रहा है ?

- राजा—जानता हूँ, देवि, सल्तनतका वोझ कन्योपर है। हिन्दुम्नानकी प्रजा इन्हीं कन्योंकी ओर देखती है।
- जहाँनारा—मत्तनतका बोझ, महाराज, ये कमजोर कन्धे नहीं सम्हाल सकते। उसका भार उन कन्धोपर है जिनपर फरिज्तोको अग्मा देने वाला महाराजका मस्तक है।
- राजा—दुनिया जानती है, शाहजादी, कि दिल्लीका तय्त्र उस कम्ण नारीकी मेथापर टिका है जिसका आसरा बादशाहको भी है, उसका अवलम्ब शाहजादा दाराको भी, और ।
- जहाँनारा-कहे चल, महाराज ।
- राजा—नहीं कहूँगा, देवि, यह अपनी वात हैं और अपनी वान न कहूँगा। इस कठिन कालमें पासकी सीमापर उठते-मँडराते मेघोकी श्यामल छायामें अपनी वात कहना स्वार्थ होगा।
- जहाँनारा—सच महाराज, सरहदपर खतरेके बवडर जो सत्तननको निगल जानेके लिए मुँह वाये वढे आ रहे हैं। मँडराते में पोके नीचे कूनके डके और मातमके वाजे वज रहे हैं। दिल वैठा जाता है। क्या होगा, महाराज?
- राजा-वया होगा, सो नहीं कह सकता, शाहजादी, पर क्या करूँगा, वह जानता हूँ।
- जहाँनारा—वह तो मैं भी जानती हूँ, महाराज । जानती हूँ, राजपूत गूतकी होली खेलता है। उसके लिए जग त्यौहार है, मौत एक बटाना। पर मैं पूछनी हूँ क्या हथ होगा इस खानदानका जिसके चाहजादे एक दूसरेके खूनके प्यामे हो रहे हैं ?
- राजा—नहीं जानता, देवि, सो नहीं जानता। वस एक बात जानता हूँ—यह तलबार है जिसे सन्तनतकी रक्षाकी शपय लेकर धारण किया है, इसे बेआवरू न होने हूँगा। तलबारमे बद्धार राजान के लिए दूसरी कोई चीज नहीं।

जहाँनारा—जानती हूँ, महाराज । यह कील नही, स्वभाव है। राजपूतकें दायरेम जो आते हैं उनका महारा भी उमको यही अचूक तलवार होती है। उमी तलवारको अपना करने आज आई हूँ।

राजा—वह तलवार कब अपनी न थी, देवि ? कब वह उस अवसरकी प्रतीक्षामे न रही जब जापके काम आकर निहाल हो जाय ?

जहाँनारा—वह पूछनेकी बात नहीं, महाराज । पर आज एक बात कहने आई हूँ। खामकर आपमे। इम छिउते चाँदके सायेमे, इन जोधा-बाईके महलकी पवित्र दीवारोंके सायेमे, भीगती रातके सन्नाटेमें कुछ कहने आई हूँ।

राजा-कहे देवि, छत्रसाल उन्मुख है।

जहाँनारा—आज में आपेमें नहीं हूँ, महाराज । मुझे दुञ्मनकी वहादुरी और उमकी ताकतका टर नहीं ह, और न डमका कि वावरकी वनाई इमारतकी नीवकी ईटे विखर जायेगी। ना, कत्तई नहीं। वात कुछ और हैं जो मुझे वेदम किये दे रही है। कैसे कहूँ ? वात जवानपर आती-आती लौट जाती है। अच्छा, एक बात वताओ, राजा।

#### राजा-पूछे शाहजादी।

- जहांनारा—क्या सारे राजपूरोको अपने कौलका अभिमान है ? क्या धर्मातकी हार आगेकी मृसीवत खोलकर नही रख देती ? क्या जोधपुरकी रानीने जो जसवतिमहके सामने किलेके दरवाजे वन्द करा दिये थे, उमके कुछ माने नही ? मै जो बात कहना चाहती हूँ उसे कह नही पा रही हूँ, महाराज, पर पूछती हूँ क्या दाराका भविष्य उस आचरणमे नही वैधा है ?
  - राजा—अच्छा होता, शाहजादी, आज आप उस वातको न उठाती । अनेव-अतेक राते मारवाड-नरेशके उस आचरणको गुनती रही है । उनका उत्तर वास्तवमे वही है जो मेवाटकी लाज उस जोध-२

पुरका रानीने अपने आचरणमे दिया । और आगे मुझे कुछ कहने-पर वाध्य न करे, देवि ।

- जहाँनारा—नही, वाध्य नहीं कर्ल्यों। वस इशारा भर करना चाहती थी कि अपनी दीवारकी इंट ढीली हो रही है, राजपूतके ईमानमें बट्टा लगनेवाला है। सूरजमें कालिख लग जायगी, महाराज, अगर राजपूतकी तलवार घुटनेपर टूटो।
- राजा—छत्रमाल राजनीति नहीं जानता, देति। न पिछले आचरणको देखकर अगली घटनाओंको समझनेकी ही उममे शक्ति हैं और न ही उस आचरणको याद करने-गुननेकी अब क्षमता। पर हाँ, जो जोघाबाईके महलकी इन पित्रत्र दीवारोंको छूकर, उम दूवते चाँदको साक्षी कर वह प्रण करता है कि उसकी तलवार घुटनेपर न टूटेगी। काग, देवि, मैं शिप्राके तटार रहा होता!
- जहाँनारा—जानती हूँ, महाराज, तब पाँमा पलट जाता। तथ हाजीकी दिलेरी भी बूँदीकी धारमे डूब जाती, पर उस बीती बातको जाने दो। और याद रखो कि वेशक मैं चाहती हूँ कि सूरजमे कालिए न लगे, कि राजपूतकी तलबार घुटनेपर न टूटे, पर उसके नतीजेसे काँप उठती हूँ, राजा। और यह माध कि राजपूतकी तलबार घुटनेपर न टूटे और राजपूतकी उम्र लाग वरम हो, मेरी छातीकी घडकन है।

राजा-न कहें, शाहजादी, रहने दें, घाव युल जायगा।

- जहाँनारा—राजा, आज अगर सत्तनतका खतरा मामने न होता तो अपनी वात कहती।
- राजा—न कहें, देवि, वह बात । उसका बोझ वाहरकी थोडी हाकी त्या न उठा सकेगी । हृदयकी पावन दीवारे अपने घेरेमे मन्यकी भागि उसे रखेंगी । उसी मन्यकी सौगन्ध पाकर, उसी बातको गाजी

कर, छत्रसाल आज नतमस्तक होता है, अपने प्राणोसे अजिल भरकर उसे भेटता है।

जहाँनारा—वस-वम महाराज, उन्हें इस प्रकार दान करनेका हक आपको नहीं। [काँपती भ्रावाजमें] वे सल्तनतकी धरोहर है, मेरे अरमानोके देवता। एक वात कह हूँ—वादशाहको अपने तख्तताऊस-पर इतना नाज नहीं जितना तुम्हारी आनपर है, तुम्हारी तल-वारके पानीपर।

राजा—वह तलवार, शाहजादी, उस नाज और उस विश्वासको किसी अशमे झूठा न करेगी।

#### [क्षणभर चुप्पी]

जहाँनारा-अगला मोर्चा कहाँ है, राजा ?

- राजा—अगला मोर्चा आगरेके पास ही होगा, शायद सामूगढमे। दकनकी सेनाएँ मजिलपर मजिल मारती आगरेकी ओर वढी आ रही है। शाहजादा दारा भी दिल्लीसे निकल पड़े हैं। मेरे और जोघपुरी रिमाले भी पूरवको मजिल तै कर रहे है। अम्बरकी फौज वयानाके किलेमे डेरा डाले पड़ी है, समरके लिए कठिबद्ध। मैं पौ फटते कूच कर दूँगा।
- जहाँनारा—सामूगढ बहुत पास है, राजा । गुजरात और दकनकी शामिल फोंजे लपनी मजिलें तैं कर रही है। मुराद और हाजी दोनो गजबके लडाके हैं, गजबके मक्कार। और हाजी तो शैतानकी हमरत बनकर उतरा है। उधर शुजा बगालसे रातदित बढा घला आ रहा है। सुना है चुनार तक आ पहुँचा है। खुदा ही खंर करें।
  - राजा—प्वतरा वडा है, मैं इसमें इन्कार नहीं करना । अपनी हालत नाजुक है, रमने भी नहीं । पर प्रयत्न करना अपना काम है । प्रयत्नसे मुँह मोडना कायरना है । लडाईके मैदानमें उससे सामना होगा जो

मन्तनतके ताजपर आँख लगाये हैं। याहजादी, मुराद और युजा वीर हैं, बाँके लडाके हें, पर डर उनमें नहीं हैं। जबतक शराबके दौर उनमें नहीं छूटतें, उनमें कोई खतरा नहीं। खतरा उममें हैं जो धर्मके नामपर रक्तकी नदी बहाना और उमें लांबना है। उसका मुकावला जरा तीखा होगा।

जहाँनारा—हाँ, उमका मुकावला जरा तोखा होगा। उमके मामने रोजनारा-का पलडा भारी है। रोजनारा और हाजी वावरकी उम उमारत-की जड खोदनेपर आमादा है। हाँ, और गोद दे उमकी जड, मैं उममें भी नहीं उरती। दारा और मिकन्दरकी मल्तनते भी आज विषायाँ-में खों गई है, उनकी जान आज मुननेकी कहानी वन गई है। चगेज और तैमूरकी मल्तनते भी आज बीने मपने वन गई है। सच, मुझे मल्तनतकों कायम न रहा सकनेका उनना मलाल नहीं जितना उम बातका है कि मक्कारीका दामन वढना जा गहा है। और कायद जीन उमीकी होगी, राजा, मेरे अनलम्य तुम हो। पत रखना, राजा।

राजा—राजपूतके पाम उस मनकारीका जवाय नही है, शाहजादी।
उसकी परम्परामे अलाउद्दीन और हाजी नही आते, कुम्मा और
साँगा आते हैं, जो आनपर मिट जाते हैं। जाता हूं, जिस प्रणको
इन पवित्र दीवारोको सुनाकर घोषित किया है, उसे पूरा करणा।
सामूगढपर ही शायद घमामान होगा। तही राजपूनी जानकी
परीक्षा है। पठानोने घरनी इस लडाईकी आडमे दृगुफर्जिश
इलाका ले लिया है। पजाव बेदम है, बगाल आनाद हो चरा
है। उसका हाकिम शुजा अपनेवी शाह ऐकान वर चरा है।
सुराद अपनी गुजरानी मैनाक स्मामने क्वका राजितक लचका
है। पर दाव लगानेवाका हाजी है। जाता ह, जीवरी आशा
नहीं दिलाता, देवि, जीवका फैनला कही औरम होता है, पर यह

विश्वास दिलाता हूँ कि सामूगढ धर्मात नही बनने पायगा। लोहे-से लोहा वजेगा, राजण्तकी बाँह न यकेगी। जाता हूँ, दाराका झण्डा मुझे भी उठाना हे और जो बचा रहा तो शायद फिर कभी यह आवाज मुननेको मिले।

जहाँनारा—जाओ, राजपून । जाओ, राजा । तुम्हारे प्राणोकी रक्षा मेरी दुआएँ करेगी । जाओ, सब कुछ मिट चुका है, जो है, खतरेमे हे, पर इसान अब भी अपनी आनपर इटा है, अपने कौलपर कायम है—यह कुछ कम सन्तोषकी बात नहीं ।

[ प्रस्थान ]

#### चोथा दृश्य

[ श्रागरेका किला । शाहजहाँका शीशमहल । वाहर तरवारे-श्रामके सामने वहे मैदानमे घोडे-हाथियोका जमघट । सामूगढके युद्धमे दाराशिकोह श्रौर राजपूतोकी पराजय । भागा हुआ दारा । दरवारे-खासमे शाहजहाँ खडा है, जहाँनाराके श्रागे । सामने दारा, सरदारोके साथ ]

दारा—सव खो गया, जहाँपनाह ! सारा खत्म हो गया ! शाहजहाँ — सव खो गया, दारा, सन्तनत खाकमे मिल जायगी । हाजी, मुराद और गुजाको भी कुचल देगा । वेटा, अब क्या होगा ?

- दारा—नहीं जानता, अव्याजान, अव वया होगा । खुदा समझेगा जालिमो-मे । जहाँ तक फर्ज था, किया, अब वियावाँकी खाक छानने चलता हूँ।
- शाहजहां वेटे, इतनी वडी मल्तनतमे वया तुम्हे पनाह नसीव न होगी जो दर-ब-दर जिरने जा रहे हो ? टहरो, दारा, शाहजहाँका बृहापा अभी बृजदिलीका बायल नहीं हुआ। आने दो उन्हे।

एज बार फिर जगमें उतन्या। फरगना और काबुलकी तलबार एक बार फिर आगरेके हरमसे चमकेगी।

दारा—अव्वा, उताबले न हो । सब कुछ खोकर भी अभी कुछ बाकी है ।
राजपूतोके सूरमा अभी मल्तनतको उलड़ने न देगे । पजाब और
मारवाड, सिन्च और पहाड अब भी हायमे हैं । जाना हूँ एक बार
और किस्मत आजमाने । अगर जिन्दा रहा तो लौटकर कदम
चूमूँगा । अल्विदा । [ शाहजहाँकी श्रोर बड़कर घुटने टेक देता
है । शाहजहाँ उसके सिरपर हाथ फेरता है । ]

शाहजहाँ—जाओ, दारा, सब कुछ मेरे जीते-जी ही लुट गया। आज शायद इसी घडीमे इस अपने ही बनाये महलका एक नाया अपना नहीं, महारा लेनेको एक खम्भा तक नहीं। जाओ, बेटे, कोशिश करनेसे न चूकों। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अन्तिया

[ दारा श्रीर शाहजहाँका गले मिलना ]

दारा—[ बहनसे ] बहन जहाँनारा, दारा तुम्हारी हजार-हजार मेहर-वानियोका कर्जदार है। हजार-हजार शुक्रिया । वियावाँम लौटकर मिल्रुंगा। अल्विदा । [ गलेमे लगा लेता है। ]

हैं ।रा—[भर्राई स्रावाजमे] भाई, जवाँमर्द दारा, अत्विदा। जाओं भाई, खुळी हवामे जाओं। आगरेकी दीपारोपर शैतानदा गाया पड गया है। दूरके जगल और रिगस्तान अब भी आजार है, आज भी उनपर खुदाका नूर वरम रहा है, उनदी आजाद हवामें साँम लों। हमें खुदाकी रहमन और हमारी किस्मतपर छोट दो। जाओं, भाईजान, बहनकी हजार दुआए तुम्हारी रा। करेंगी। वचपनकी हजार मापे तुम्हारे माथ जापगी, अिवदा! हुनर और तलवारती हदे नहीं होती, दारा, जाओं गुओं हामें उन्हें परकों। अविदा!

[ दाराजा प्रम्यान ]

- शाहजहाँ—[ बैठता हुग्रा ] जमाना वदल चला है। किस्मतने करवट ली है। अव्वा आजमके आखिरी दिन इन्ही हाथोने सदमेमे डाल दिये थे, अब शायद ये खुद दूसरोका आसरा करनेवाले हैं। पर न, मक्कारोकी हुकूमत मुझे मजूर न होगी। या खुदा, क्या होनेवाला है ? इसी अपने वनाये हरमसरामें मोती मिस्जिदकी इन्ही बुजियोंके नीचे, क्या शीशमहलकी इन्ही दीवारोके भीतर शाहजहाँको कैदके दिन काटने होगे ? ताजकी मीनारों! अपने शाहजहाँको अपने सायेमें बुला लो, जगह दो!
  - जहाँनारा—अव्वाजान, वक्त इम्तहानका है, हिम्मत न हारे। आगने दकन और कावुल जीते हैं। दुनिया कभी अपनी थी, आज नहीं हैं। पर सिर और हिम्मत अपने हैं, नहीं झुकेंगे। चले, अन्दर चले। दाराके हौसले आज भी सितारोकी बुलन्दीपर है, उसके राजपूतो-में आज भी गज़वकी वहादुरी हैं। किस्मत फिर करवट लेगी, जहाँपनाह।

#### [ शाहजहाँ जाता है। सकीनाका प्रवेश ]

- सकीना—[ जहाँनाराके कानमे दर्दके साथ ] शाहजादी, बूँदीके रिसाले-का एक सिपाही हाजिर है। राजाका पैगाम लेकर आया है। आपमे ही कुछ कहना चाहता है। घायल है।
- जहाँनारा—लाओ उसे सिपाहवुर्ज़की सीढियोपर । मैं उसीके साये वैठती हूँ। [जहाँनाराका सिपाहवुर्ज़के नीचे बैठना । सकीना-का दाहर जाकर फिर राजपूत सैनिकके साथ प्रवेश कर सीढियोपर रुक जाना ।]
  - सिपाहो-[ मस्तक भुकाता हुन्ना ] ताव नहीं है, बाहजादी, महाराजका नेदक पायल है।

पर्शनारा—पनीना, हवीम, जरीह !

सिपाही—[ बात काटते हुए ] नहीं शाहजादी, अब हकीमके किये कुछ न होगा। बस सुन भर ले, समय नहीं है।

जहाँनारा-चोलो, जवाँमर्द, राजा कहाँ है ?

सिपाही— महाराज वहाँ हैं, शाहजादी, जहाँ राजि लिए भाइयोमें रक्तपात नहीं होता, जहाँ बेटा बागकी मृत्युके लिए प्रार्थना नहीं करता, उसके रक्तका प्यामा नहीं होता, जहाँ केवल मंत्र और शान्ति है।

जहाँनारा—हूँ । [ भर्राई श्रावाजमे ] राजा, तुमने अपना कौल पूरा किया।

सिपाही—मामूगढकी लडाई कुछ साधारण न थी। भयानक पमामान हुआ। [ दम लेकर ] और वृँदीका रिमाला घिर कर भी लटा। रहा। महाराजने विरकर भी अमुर-विक्रमें युद्ध किया। राष्ट्र उनकी वीरता देख-देखकर दग रह गये। पर मीन मिरपर नाप रही थी। पहले भाला टूटा, किर तलवार ट्टी, अन्तमें राष्ट्र भालेने उन्हें स्वर्ग पहचा दिया।

जहाँनारा-हाय<sup>1</sup>

ही—[दम लेकर] गिरते-गिरते उन्होंने एक मुक्ताहार निराला और मुझे देते हुए कहा—'इमे शाहजारीको देना और कहना कि छन्नमालके क्योपर अब गर्दन नहीं रही जहाँ वह इसे वारण करें।' 'इसे स्वीकार करें, शाहजादी, अब मैं चला। [ दुनक जाता है]

[ जहाँनाराका हार ते लेना। हार देते-देते राजपूतका गिरार दम तोड देना ]

जहाँनारा—राजा, तुम स्रमा हो, फिल्लोंसे उसे, जम्नाके पानीस पार। छत्रसाल । इस सातनतको वह शाहजादी, जिस्हे दामापर हि है मर्दना साथा भी नहीं पदा, तुम्हारी पूजा करती है। उत्तर हिस का जर्रा-जर्रा तुम्हारा गुक्रगुजार है। उसकी रग-रगमे तुम्हारे नाम-की रवानी है। जहाँनाराके छत्रमाल, तुमने अपना कौल निभाया, जहाँनारा भी अपना वह कौल निभायगी, जो किसीने न सुना। [दम लेकर] मुन ले, सकीना। सुनो, सूरज और चाँद, जमीन और आसमान—जहाँनारा छत्रसालकी है, वूँदीके जवाँमर्द राजाकी, और जवतक वह साँस लेती है, उसकी साँसमे ाजाके नामकी पुकार होगी। जहाँनाराके दिलमे राजाका वास होगा और उस दिलकी मजार ताजके रौजेसे कही पाक होगी। उसकी सदाएँ ताजकी वुजियोसे कही ऊँची उठेगी। अल्विदा, राजा। अल्विदा मेरे छत्रसाल।

[ यवनिका ]

## गणतन्त्रमाथा



### पहला दश्य

- वाचिका—न सा सभा यत्थ न सित सतो न ते सतो ये न भगाति धम। राग च दोस च पहाय मोह धम भगाता न भवति सतो॥
- वाचक—साधु । साधु । देवि, साधु । जातककी अत्यन्त प्राचीन गाथा है यह—वह सभा नहीं जहाँ मन्त न हो, वे सन्त नहीं जो न्यायसगत वात न कहे। जो राग-द्वेपादि छोडकर न्यायसगत धर्मकी वात कहते हैं, सन्त वे ही है।
- वाचिका—उन्ही नन्तोकी वाग्मितासे हमारी समिति और सभा मुखरित हुई थी हमारे गण और मघ, श्रेणी और पूग, वर्ग और निकाय, हमारी लोक-सभाके सुदूर पूर्ववर्ती।
- वाचक—उस परम्पराके प्रतीक थे हमारे अन्यक और वृष्णि, शाक्य और कोलिय, लिच्छिव और विदेह, मल्ल और मोरिय।
- वाचिका—वट ओर अरट्ट, क्षद्रक और मालव, क्षत्रिय और यौधेय, आर्जु-नायन और माद्रक, आभीर और पुष्यमित्र ।
- वाचक—लोकसग्रह लोकक्षेमके आग्रहमें सजीव थे हमारे वे गणतन्त्र, रावितको सीमा, दुर्बलके वल-
- वाचिका-अति प्राचीन उन्ही अन्धक-वृष्णियोके मधमे-
- श्रबूर—नही, सघ मेरे वादको सुने, उनकी अवमानना न करे। राजन्य उग्रमेनके झामनने उसे सम्पृष्ट किया है। इस वादमे अन्यकोकी अभिरुचि है, अन्यक-वृष्णियोका सघ इसे सुने।
- भ्राहृब वृष्णियोके राजन्यपर, वासुदेव कृष्णपर, यहाँ आरोप उपस्थित है, राजन्य उपसेन, आरोपकी सप्र अवमानना करे।

श्रक्र्र—व्यक्तिकी मर्यादा वर्गकी मर्यादाने वडी नहीं, वर्गकी मर्यादा गणकी मर्यादाने वडी नहीं, आहुक, गणकी मर्यादा मर्राकी मर्यादाने उडी नहीं। फिर वामुदेवने बार-बार अन्यकोकी, उनके राजन्य उग्र-सेनकी, भर्त्स्ना की हैं। राजन्य उग्रमेनने निवेदन करता हूँ, मध्मे विनीत आवेदन करता हूँ, मध्मे मुने बादकी अप्रमानना न करें।

उग्रसेन—सघ वाद मुने। अन्यकोके परम विरोधी वामुदेन कृष्ण आरोपका भजन करे। दूसरोपर आरोप करनेमें वे स्वय मनन जागरक रहने हैं, दोपदर्शनमें स्वय मदा तत्पर, कभी विरमते नहीं, पलक नहीं मारते, अक्रूरको वे वाणी दे, आरोपका प्रतिवाद करे। सन वाद मुने।

भ्रन्यक वर्गके प्रतिनिधि—सुने ! सुने ! वृष्टिन वर्गके प्रतिनिधि—नही ! नही !

कृष्ण—कृष्ण अक्रूरकी वाणी मुनेगा, आरोपत्री अत्रमानना न करेगा। वरा है अक्रूरका वह आरोप ? सघ अक्रूरका अभियोग मुने—

स्रक्र्र—आरोप है—वृष्णि वर्गके नेताका मधके प्रतिकूठ आचरण, वार्णिय कृष्णका कौरव-पाण्डव युद्धमे पदा-पारण, जब कि अन्या-वृष्णि-संघने उसके विपरीत अपनी उदागीन नीति घोषित की यी।

• क बर्ग-माधु । साधु ।

हरण—मेरा बाचरण मधके प्रतिकूल नही था, अकूर।
प्रकूर—बामुदेवने क्या अर्जुनका रथ-मचालन नही किया था?
हरण—किया था, अकूर, पर निरस्त्र।
हिण वर्ग—मापु । मापु ।

अक्रर—वामुदेवने वता युद्यमे उदागीन मञ्जाग्छवको सगरह जिला तत्पर नही विया था ?

कृरण—किया था, असूर, तन्त्रबोधके दिए।

वृष्णि वर्ग-साध्, वासुदेव, साधु । 
ग्रक्तूर-स्या वासुदेवने पाण्डवोको विजयकामना नही की थी ?

कृष्ण्—की थी, अकूर, सत्यपक्षकी विजय-कामना की थी। मनसा निरोध मघका आदेश नहीं, वचसा निरोध उसका दर्शन नहीं, कर्मणा निष्द्ध मैं स्वय रहा हूँ। अकूर, तुम्हारा आरोप निष्प्राण हैं। मैंने युद्ध रोकनेके हजार प्रयत्न किये और विफल हो विना अमर्षके भिग्नीपित मध्यपाण्डवका निहत्था सारथी वना। वाद असिद्ध है, अकूर।

वृष्णि वर्ग-असिद्ध । असिद्ध ।

भ्रक्र —और सुभद्राका अर्जुनके साथ पलायन किस योजनाका परिचायक था, कृष्ण ?

कृष्ण—यह विषयान्तर है, अक्रूर।

प्रक्रूर—और चक्रधरने शिशुणलका वध क्यो किया था ? पत्नीविरहित शिशुपालने पत्नी-अपहारी कृष्णके राजसूयमे पूजनका उचित विरोध हो तो किया था ?

कृष्ण—विषयान्तर है वह भी, अक्रूर, वादकी पृष्टि करो । वृष्णि वर्ग—वाद निरारोपित हुआ । अभियोग असिद्ध ! प्रक्रूर—नारीचोर ! भिगनी भगानेवाला ! सधभेदक कृष्ण ! दृष्णि वर्ग—कुवाच्य ! कुवाच्य ! प्रन्थण वर्ग—नारीचोर ! सधभेदक !

[ ग्रनेक कण्ठोकी मिलीजुली श्रावाज, ज्ञोर ]

### दूसरा दृश्य

- वाचक पुरानी बात है, प्राय ढाई हजार माल पुरानी, जब अगन भिक्त्वओं को पुकारकर, अभिराम दुकूल धारे आभरणामे दमको रजनरथोपर चढे लिच्छितकुमारोको दिखाकर तथागतने तथा था— ''देखों, भिक्त्वुओं, देखों—स्वगके नैनीम देवनाओं को तुमने अन्तर्दृ णिने अवतक न दला हो तो, भिग्युओं, उन्हे अब देखों। इन ठिच्छितियाको देखकर उन्हे जानो। मानाप् दला उन्हे, मक्कीर देखों'—
- वाचिका—उन्हीं लिच्छिवियोक्ती वेशालीमें लक्ष्मीका लाउला वह महानाम था जिसकी एक कन्या थीं, आझपाली । पोर-पोर पोउनी पर चली । उसकी लोनी कायामें जब उति छक्ती तम मानक्ती गा वन गई। नागरिकाआकी अलकोके फूल मुरझा गये, उनके निमा कुन्नल मरी हो गये, कजरारे उपान्य सूने । उनके मजन यो गय, रनिवासोकी रागिनियाँ मुक हो गई!
- वाचक—और जब कत्याका यौवन सप-सा छप उठाये विपित्रहा छपछपाता उसे इंसने छमा और राजाआ-श्रीमानाको प्रणयिक्ता जब आप-पाछोने अस्वीकृत कर दी तब महानाम जा पहुता छित्र विगणके स्थागारमे—
- वाचिका—मान हजार गान सा सान ठिन्छिव गुलाका, गुलाग राजात का, गण या वह । उसी वैशालोके ठिल्लिगिको सामारम—
- महानाम—महानामकी बक्या है यह, यह आध्रपाकी, सनामारक नहाना पर खड़ी। राजाजा, श्रेटियती आत्मतिकहा, श्रेमतिक परिसाद प्रस्ताव डमते उपित्वत कर दिवारे। समा उसका नहिंगा, इसका भविष्य विचारे। महीपा उचकती नहीं, साहित। क्रियाका समाविधान करे, इसक्रिय पान वर राज हुए साहित

से वैशाली भरी है, गण विचार करे, गण विधान करे, गण कल्याका मङ्गल करे, यह मेरी ज्ञिष्त है, यहीं मेरी कम्मवाचा है। भ्रग्णंव—आदरणीय गण सुने—यह मेरी प्रतिज्ञा है—आदरणीय गण उचित परामर्शके अर्थ गुष्त अधिवेशन करे। आदरणीय गणको यदि यह मान्य हो तो वह मौन रहे, आदरणीय गणको यह अमान्य हो तो वह वोले।

मैं फिर कहता हूँ—''आदरणीय गण सुने—मैं फिर कहता हूँ आदरणीय गण सुने''—आदरणीय गण मौन है मेरी प्रतिज्ञा स्वीकृत हुई। गुप्त अधिवेशन हो ।

वाचक—और 'राजा'ने गुप्त अधिवेशनका निर्णय गणको सुनाया— "आम्रपाली स्त्रीरत्न हैं, गणकी । गणकी एकजाई सम्पत्ति, एकाकी प्रभुत्वसे ऊपर । परम्पराके अनुसार महानाम उसे गणको सौंप दे।"

### तीसरा दृश्य

- वादिका—राजगृहके महलोमे पितृहत्ता अजातशत्रु व्याकुल टहल रहा है। विजयो-लिच्छिवियोके आक्रमण आये दिन मगधपर होते रहते हैं। गगा लाँच वे उसके तटवर्ती गाँवोको लूट लेते हैं। पाटिल गाँवके समीप गगा और शोणके कोणमे उसने उन्हें रोकनेके लिए कोट वना रक्खा है, पर उसमे रक्षा हो नहीं पाती। विजयोका सप जीतकर वह मगधमे मिला लेना चाहता है पर उन्हें जीत पाता नहीं वह।
  - भावक—लाचार वह अपने मन्त्री वस्सकारको तथागतके पास गिद्धकूट पर्वतपर विजयोको जीतनेका उपाय पूछने भेजता है। वस्सकारके मनको वात तथागत समझ लेते है, उसका उत्तर वे आनन्दको देते है—

बुद्ध-आनन्द, क्या तुम जानते हो कि वज्जी जल्दी-जारी और भरी-भी अपनी बैठके करते है ?

म्रानन्द-जानता हूँ, भन्ते।

बुद्ध — जानते हो, आनन्द, कि वज्जी एकमत होकर मिलते है, एकमा होकर कार्य करते हैं ?

श्रानन्द—हाँ, सुगत, जानता हूँ।

बुद्ध—जानते हो, आनन्द, कि विज्जि लोग प्राचीन नियमोका उत्प्रद्वन नहीं करते, प्राचीन सस्याओंके अनुकूल कार्य करते हैं ?

भ्रानन्द-हाँ, तथागत।

बुद्ध—जानते हो, आनन्द, कि वज्जी वृद्योका आदर करते है, उनकी सलाह मानते हैं ?

श्रानन्द-भन्ते, जानता हूँ।

बुद्ध — जानते हो, आनन्द, वे अपनी नारियो-वालिकाओं के गारा कि पर्याग नहीं करते ?

श्रानन्द-हाँ, भन्ते।

बुद्ध--जानते हो, आनन्द, कि विज्ञियोकी अपने चैत्योमे, धमम तुउ निष्ठा है ?

ग्रानन्द-जानता हूँ, भन्ते।

बुद्ध-जानने हो, आनन्द, बज्जी अपने अर्हनाका गरकण और पाठा करते हैं।

<del>ग्रानन्द—</del>हॉ सुगत, जानता हैं।

बुद्ध—जब तक आनन्द, विजियोका यह गण्तम शीर वना है । स्वक जनके पतनकी आशवा नहीं, तम तक वण्मी असिट, जार स

वस्सकार—[ स्वान ] तब मगत्र द्वारा बन्दियाला पराभव सम्बन्ध सं । हिमाच्य तक साब्राज्यके जिस्तारका सगवस्याना रहा विश स्वप्न है। अब तो स्वामीको केवल मित्रभेदका, सधमे फूट डालने वाली नीतिके अवलवनका मत्र दूँगा।

[ प्रस्थान ]

नेपथ्यमे—बुद्ध सरग गच्छामि । धम्म सरग गच्छामि ! सघ सरग गच्छामि !

### चौथा दृश्य

[ प्रनेक मानव घ्वनियाँ । क्षुद्रक-मालबोका सम्मिलित श्रघि-वेशन । तलवारोको रह-रहकर भकार ]

- वाचक—तथागतके निर्वाण लिये दो सदियाँ वीत गई । सहसा भारतके पश्चिमी आकाशपर तूफानके वादल घुमडने लगे। सिकन्दरने दाराके विस्तृत साम्राज्यकी रीढ तोड दी थी, और अब वह पजावमे था।
  - वाचिका—हिन्दूकुश और उद्यान, आभी और पौरव, अप्रश्लेणी और अबष्ठ, अरट्ट और कठ, योधेय और आर्जुनायन एकके वाद एक सर हो गये। तव व्यासके तीर ग्रीकोको सहमा काठ मार गया, प्राचीके राजा नन्दका उनमे डर समा गया। वे लौटे।
  - वाचक—पर उनका लौटना भी कुछ आसान न था, जब इच-इच धरतीके लिए गणतन्त्रोंके नागरिक जूझ रहे थे। तब प्राय समूचे पजावपर, नमूचे निन्धपर गणतन्त्रोंके शामन कायम थे। और उन गणतन्त्रोंमे प्रधान हाँनिया और तलवार एक साथ धारण करनेवाले क्षुद्रक और मालव रावीके तटपर थे।
    - याचिका—मिवन्दरका समान सकट सिरपर आया देग उन्ही क्षुद्रक-माठवोके मम्मिलित अधिवेशनमे—

समबेत स्वर—मालव गणकी जय । क्षुद्रक गणकी जय । मालप शुरक संघकी जय ।

### [ शस्त्रोकी स्रावाज ]

संघराज—गणोके प्रतिनिधियो, पचनद यननोमे आक्रान्त है, कुभूमे गिगाण तक शत्रुकी छाया डोल रही है। क्या आज भी धुद्रको और मालवोका पुराना वैर बना रहेगा? क्या आज इस समान सक्तिके सामने भी हम एका न कर सकेगे?

> [ नेपथ्यमे, मिली-जुली श्रावाजॅ—सुनी ! सुनी !—श्रनेक स्तर एक साथ ]

मालव गणराज—मालवोकी ओरसे वैर भाव मिटानेका शाय में छेता हैं। इस समान सकटमें शत्रुका हम एक साथ गामना करेगे।

श्रनेक स्वर-मालव गणराजकी जय । मालोकी जय।

खुद्रक गणराज—क्षुद्रकोकी ओरसे मैं शपथ करता हूँ कि जन तक गणोगा शत्रु क्षितिजसे ओशल न हो जायगा तबतक क्षुद्रक प्रतिहिंगाकी आवाज अपने भीतर उठने न देगे।

> [ नेपथ्यमे, मिली-जुली प्रावाजे—श्रनेक स्वर एक साय—धुत्रक गणराजकी जय ! क्षुद्रकोकी जय ! ]

सधराज—नहीं गणप्रतिनिधियों, नहीं। उस मौतिक अपयों नाम नरीं चलनेका। हजार सालोंसे चेठे आते बैरिके दैन्यमें रमारा रहतारा इस तरह नहीं होनेका। चाहता है कि इस सम्देक समय मारा और क्षुद्रक जो मिलें तो सदाके ठिए एक हो जाय। चारा। र कि दस हजार मालब युवक दस हजार अद्रक्त युविस्पत्ता पर और दस हजार क्षुद्रक तरण दस हजार मालव सरिणियों। यर गर। कौन है भला वे मालब और अदक तरण जा पुरासा बैर न पहर गणोंके इस गुहारको पालेंगे? [नेपथ्यमे, भ्रानेकानेक भ्रावाजें एक साथ—हम पालेगें हम पालेंगें तलवारे खनकनेकी भ्रावाजें, पैरोकी भ्रावाजें, नदीकी कलकल—बीच-बीच।]

सघराज—वन्युओ, रावीके तटपर की हुई हमारी यह प्रतिज्ञा मिथ्या न होने पाये। अपनी इस पुण्य सिलला माताके जलको स्पर्श कर हम ज्ञपय करे कि विदेशियोको उसकी घाटीमे, उसकी मिट्टीपर, प्राण रहते हम टिकने न देगे।

> [ नेपथ्यमे—वहते जलको प्रावाज, बहुतसे लोगोका एक साथ जल उठाना—मालवोको जय । क्षुद्रकोको जय । मालव-क्षुद्रकोको जय । गगनभेदो ध्वति । शस्त्रोको भकार । ]

### पॉचवॉ दृश्य

दाचक—और जब सिकन्दरकी फौजे ब्यामसे लौटती हुई रावी और चुनाव के मङ्गमके दिक्खन मालव-क्षुद्रकोके जनपदकी ओर चली तब मालव और क्षुद्रक किसान भरे खेतोके बीच हँसिये फेक तलवारे सम्हालते गाँवोकी ओर दौडे, सीमाकी ओर जहाँ अपमानकी चोटसे खिझे तसारके विजेता जिन्दगीकी वाजी लगा बैठे थे—

> [नेपथ्यमे—घोडोकी हिनहिनाहट, जख्मी संनिकोकी कराह, योद्धाग्रोका हुकार, हाथियोकी चिग्धाड।]

सिकन्दर—सेन्यूकम, वियीनियाँके वीर देखे, मिस्रके लडाके, पारदके वाँके देखे, बारत्रीके योद्धा, पर आज जो देखा वह कभी न देखा!

सेत्यूकस—मही, मिकन्दर, वेमिखे किमानोका इस तरह मैदान छेना तो न देखा न सुना, और जो कही विजेताने उन्हीको उनके मुँहमे सोक छोहाने छोहा न काटा होता तो, जिउकी शपय, रावी हमारी समाधि दन गई होती।

1

सिकन्दर—इनके जैसे मनुज तो, सेन्यूकम, कही न देरो, न मकर्निर्याम. न एयेन्समे, न स्पार्तीमे ।

सेल्यूकस—और इन अराजक जातियोक्ता शासन भी अपने ग्रीक नगर-राज्योका-मा ही लगता है। जनका न कोई राजा है, न मगार् वस मुखिया है जो जनपदोकी मम्हाल करते है।

सिकन्दर—सोचता हूँ, सेल्यूकम, जो यह पौरत न होता, जो जातम मजबूर किये हराये कबीठे न होते तो मक्ट्नियाँका मितारा ता आज दूब ही चुका था, फिलिंग और क्रियोगाताका नाम-देता भला आज कौन होता ? कौन अरस्यूकी उम्मीराका मानार बनाता ? क्या होता मेरी आशाओका, मान जिनका आंत्र पकड मैं देश-देश फिरता रहा है, आवारा, जैमा उस मानुन करा था, माम्राज्यका एक छोर दवाता दूसरा अम्बरंग उठाता—

सेल्यूकम—मही, सिकन्दर, पर अब उसका अफगोग नया ' उस राजी हुनिया भी सर हो गई—कठोडी आजाशेपर गौरन राजी है, अरट्टोकी आजाशेपर क्रानेरमकी नलवार स्व रही है, माउसक धमण्डपर परिदासका गीजन्य विस्ताना है। परेशानी नया है '

सिकन्दर—परेशानीकी एक ही पूछी, गेत्यक्तम । आम्भी और पौर्य कर और अरह, मालव और शुद्रक-एक आजाद रूप पौर न रत्या। भारत ईरान नहीं है, विश्वतिक्रा और मित्र नती है, जिलपर आक ग्रीकोका चंबर डोठना है। पर छोडो, जा सम्राज्य न जा सक उसकी विन्ता क्या ?

# [ नैनिक्का प्रवेश ]

सैनिक—विजेता, अद्वरोते सी प्रतिनिधि आ गरे है, जरेशी आ र स्थाप लिये हुए, विजेतारे प्रसादी यातर है।

मिक्तस्वर—सेत्यूवस, जाओं आदरसे उन्हें मेटा। उत्तारिशास १८०० वि वे अपनी पराज्य सूख जायें। त्यताकारे नावहें स्थाप ये कारचोवीके कुर्ते पहननेवाले, पुरसे-पुरसे भरके जवान, रूपमे अपोलोको लजा देनेवाले। जाओ, उनका स्वागत करो।

# [ प्रस्थान ]

- वाचक—सिकन्दरका दरवार लगा है, स्वर्ण और कीमती वस्त्र क्षुद्रकोके प्रतिनिधि उसे भेट कर रहे हैं। साडो और वैलोके जोडे, घोडो और सुन्दर भेडोको पिक्तियाँ, मैदानमे भेटमे आई हुई खडी है। और मिकन्दर अपनी जीतका वैभव पुलकित देख रहा है।
- सिकन्दर—दूतराज, शुद्रकोको नै शत्रु नहीं मानता, न अपनेको मै उनका विजेता मानता हूँ।
- टूत—विजेताकी यह उदारता है जो वह क्षुद्रकोको शत्रु नही मानता, अपनेको उनका विजेता नही मानता। पर वात यह बदलती नही कि आप विजेता हो, क्षुद्रक हारे हुए है। हाँ, उस हारका एक राज जरूर है।
- तिकन्दर—दह क्या, मेरे मित्र ?
- दूत—िक क्षुद्रक कायर नहीं है, शौर्यकी उनमें कमी नहीं। बात बम इतनी है कि उनका दैव उनसे एठ गया है, और कि वे फिर लडेंगे, फिर-फिर लडेंगे। पर अभी तो विजेता यह हमारी भेट स्वीकार करे, हमारी अराजक मत्ताके साथ उदारतासे व्यवहार करें।
- सिकन्दर—जाओ दूतराज, स्वच्छन्द हो, तुम्हारे राष्ट्रको कोई जीत न नकेगा। जमीन जीती जाती है, मैदान जीते जाते है, पर आदमी नहीं जीता जाता, आजाद दिलोपर हुकूमत नहीं होती। जाओ, तुम्हारी यह उदार भेट हम मित्रवत् स्वीकार करते हैं। और तुम्हारे देवप्रतिम मित्रोकी राह अकण्टक हो!

[ प्रस्थान—टूर जाते हुए घोडोकी टापोकी श्रावाज ]

Ì

### छठों दश्य

वाचक—सिन्थके जनपदोकी आजादी भी मिट गई। जिति और मित पराभूत हो गये। गीकोका झडा वहाँ भी फहराया। पर प्रणात के झण्डे एकाएक गाँव-गाँवमे खडे होने लगे, मिक्तररको गाँव-गाँव लीट वागियोका सामना करना प्रणा जब उमने जाना कि विद्रोत फैलाने वाले ब्राह्मण और ऋषि है तब उमने एक दिन उनके मुखियोको पकड लिया। उनका न्याय गुरू हुआ।

सिकन्दर—[ साधुग्रोसे ] प्राणदण्डके अधिकारी हो, पर गुना है हाजिर-जवाब बड़े हो, मो उसका सबूत देना होगा । तुममेंगे एक न्यायानीय बनेगा बकोयोमे में एक-एक सवाल कर्रमा और जिस स्वीका ना जवाब होगा उसीके मुताबिक पहले-पीछे तुम स्वका प्राणस्था भी मिलेगा। और उस सूबीका निर्णय न्यायाधीन करमा।

बाचक—नगे मुसकराते गावु नुपचाप गुनते रहे, गिकन्दरोः गानालाः इन्तजारमे उसकी और देगते रहे।

सिकन्दर—[ एकमे ] तुम्हारे विचारमे जीविवाकी सम्या अभिक्त है सा मरे हुओ की ?

ह . सायु — जीवितोकी, क्योंकि मरे हुए मरार किर नरी रहत ।

क्वत्य — [ दूसरेमें ] जीव समुद्धरमें ज्ञादा है या जमीतार है
दूसरा सायु — जमीनपर, स्थाकि समुद्धर जमीतार है एक हिस्सा है।

क्वित्य सायु — [ तोमरेमें ] जानवराय सबस बुद्धिमान कोत है है
तोसरा सायु — [ हमकर ] वह जिसका पता महुद्ध वर्ग को को छमा

पाया और जो उसकी नजरान आजर, नगुरह आर है।

सिवन्दर—[चौथेमें ] तुमने सम्भुक्ती विषयक किए का उक्ता ।

चौथा साधु—वेत्रीवि में चाहता था कि अगर पर कि ता देवका ।

साथ और मरे तो इक्तिये गाय ।

सिकन्दर— [ पॉचर्वेसे ] पहले कौन वनाया गया, दिन या रात ? पाँचवाँ साधु—दिन पहले वना, रातसे एक दिन पहले । सिकन्दर— [ गुस्सेसे ] क्या मतलव ?

साधु---मतलव कि असम्भव सवालोका जवाब भी असम्भव होता है।

सिकन्दर—[ छठेसे ] मनुष्य किस प्रकार दुनियाका प्यारा हो सकता है ? छठा साधु—वहुत ताकतवर, पर साथ ही प्रजाका प्यारा होकर, जिससे प्रजा डरे नही ।

सिकन्दर—[ सातवेंसे ] मनुष्य देवता कैसे वन सकता है ?

सातवां साघु-अमनुजकर्मा होकर।

सिकन्दर—[ ग्राठवेंसे ] जीवन और मृत्यु दोनोमे अधिक बलवान कौन है ?

आठवां साघु—जीवन, क्योकि वह भयानक-से-भयानक तकलीफ वरदाश्त कर सकता है।

तिकन्दर—[ नवेंसे ] कवतक जीना इज्जतसे जीना है ?

नवां साधु — जब तक मनुष्य यह न सोचने लगे कि अब जीनेसे मर जाना अच्छा है।

सिकन्दर—[न्यायाधीशकी श्रोर फिरकर]—अव तुम मुझे वताओ कि किमका जवाव सबसे ज्यादा चुस्त हैं, कि उसे पहले प्राणदण्ड दे सकूँ।

सायु-जवाव एक-से-एक वढकर है।

तिहन्दर—[ खीभकर ] तव सबसे पहले तुम्ही मरोगे।

[ सहसा ग्रीक दार्शनिकोका प्रवेश ]

प्रोक्त दार्शनिक—[ एक साथ ] नहीं, नहीं, विजेता, अन्याय न करों। अब बारी तुम्हारी हैं जो बताये कि एक-से-एक बढकर जवाबोमें सचमुच बटकर कौन हैं ? असलमें जवाब इसका अब इन साधुओ-की आजादी हैं, इन्हें छोड दों। सिकन्दर—[हँसता हुन्ना ] जाओ, सायुओ, तुम आजाद हो। तुम्हारी निर्मीकताकी पहले बस कहानी ही मुनी थी, आज उमे अम्मी आँखो देखा।

### [ प्रस्थान ]

### सातवाँ दृश्य

वाचक—योधेयोके जलते हुए गाँव, जलती हुई रोती, गाँवके बाहर मैशनी-में जूझते हुए योधेय, कोटके भीतर दीवारोपर चढे भाग ताने वीर, नीचेसे उन्हें तीर थमाती नारियाँ— समरभतितत विजयी समुद्रगुणकी भेनाएँ पहुंचा हो नाटनी है,

समरगतावतव विजया समुद्रगुष्यका समाए पहुना हा नाहः झाडखण्डके यौधेयोके गाँव उजत्ते जा रहे हैं—

- बेटा—जा-जा, लीक-लीक चली जा। गानियाँ अभी कुछ ही दूर गई हागी।
  माँ—चुप कर, बटा आया गानियोंकी लीक बतानेपाला—तेरे रासारो
  टन्ही मैदानोमें जूझते देखा था, बाप तेरा अभी कछ ही लेग रहा
  है, तू भी अगरपथका र्यलानी बना, मेरा तना देहा, भीर मे
  गानियोंकी लीक पकर्ं ! तू जा अपनी राहा। मैं गतिकी
  - ा—माँ, मेरी प्यारी माँ, न जा गाँवती ओर त । आग जल रही है, हाहाकार मचा हुआ है, इन दिख्यित्रमाने मनुष्रति उँ ॥ जा ॥ टिगनी कर दी।
- माँ—तू अपनी राह छे, बेटे, रणकी ओर जा, मैं अ गो गा आहा। जा और अपने जाने सपृतीकी राम टाकी गणकी फिटेंग के मान के किया के गाँव खटा न रहेगा, न एक भेव खा रहेगा—ा अल्लाक सेनाओको आहार निर्देगा और न उनके के यह साथ । [ धनुष-बाण लिये एक बूटेका दव-पव सहित प्रवास ]

- वृद्ध—गावाग देवि । योधेयोने गावोकी वस्ती कुछ आज नयी नहीं वसायी ।
  सिंदियोसे उनके गाँव वसते और उजडते चले आ रहे हैं । आजादी
  का जीवन आरामका नहीं, शकाका है और जव-जब आजादीपर '
  उमकी चीलोने झपट्टा मारा है उसके वाँकोको दर-दरकी धूल
  छाननी पड़ी हैं । सिन्धुमे पञ्चनद, पञ्चनदसे मरुभूमि और
  झाडखण्ड, और अब न जाने कहाँका दानापानी होगा।
  - माँ—इसी कारण खडे गाँवको छोड जाना पाप होगा। हमे मालवोकी राह जाना है, आर्जुनायनो सनकानीकोकी राह, अरट्टो अग्रश्रेणियोको राह। मौर्योको चोटसे आजादोके दीवाने मालव अवन्ती जा वसे, हमारे भी उत्तडे पाँव कही रुकके ही रहेगे। जाओ, तुम अपनी राह जाओ, मेरे बेटेको भी साथ ले लो। विदा, बेटे, विदा!
    - वेटा—चला, माँ, रणमे मरकर अमर होने, क्योंकि दिग्विजयी सम्राटोकी परम्परा आजाद जातियोको लीलकर रहेगी।

### [ माँ-बेटेका प्रस्थान ]

- वृद्ध-पहचाना नहीं मुझे उसने, निकल गया रावतका बेटा, रणमें जूझने। मालवो सनकानोकोको राह गया वह, आयुवजीवी यौधेयोकी राह।
- एक युवक—गुरुवर, जास्त्रकी जगह शस्त्र धारण करनेवाले ऋषिवरको भला मैनिक कैसे पहचाने ? हम स्वय जो इस वेशमे अचानक देख लेते तो क्या पहचान पाते ?

# [ यौषेयोके वृद्ध पुरोहितका प्रवेश ]

पुरोहित—[ वृद्धको पहचानकर ]—अरे आप इस वेशमे । वृद्ध—राष्ट्रकी रक्षामे यही वेश वाछनीय है । परशुरामको विवश होकर ही परशु धारण करना पडा था। पुरोहित—मम्राटोकी महत्त्वाकाक्षा जो न करा दे।

वृद्ध—वे सम्राट् मिट गये जिन्होने दिग्निजयके बाद कहा—''भारा मेग

है।'' आज रायव राम और उनके मामाज्यकी स्मृति भी पृत्ती
हो चली है, समुद्रगृप्त जिस यग कायाका निर्माण राष्टोको रोक्कर

आज करने चला है वह भी कल यूमिल हो जागगी। ऐस्ताका
विकार है। साम्राज्यको धिकार है।

[ प्रस्थान ]

### ञ्चाठवा दश्य

वाचक—

चतुस्समुद्रान्तविलोत्तमेतता सुमेर्क्जलामयृह्त्ययोगराम् । वनान्तवान्तस्फुटपुरपहासिनी कुमारगुष्ते पृथिनी प्रज्ञामति ॥

स्कन्दगुष्त-यह युद्घ नहीं ही गणता, आर्य ।

- गोविन्दगुप्त-मच, नहीं हो सकनेका यह युद्ध। धार्मिकोका धर्मत नहीं युद्ध होता हे ?
- स्कन्दगुप्त—जहाँ वाल-वृद्ध, नर-नारी अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षकि हिए सन्नद्ध है, जहाँ राष्ट्रका समूचा धन राष्ट्रकी रक्षाके लिए जन-जन लुटा रहा है, वहाँ युद्ध पाप है। आर्य, वे अपनी आजादीकी रक्षाके लिए लड रहे है, हम अपने माम्राज्यकी मीमाएँ वटानेके लिए। धिक्कार है इस अर्थलोलुपताको। कुन्तल।

कुन्तल-कुमार।

स्कन्द०-लाओ वन्दीको ।

कुन्तल-जो आजा, देव।

# [ प्रस्थान ग्रोर वन्दीके साथ प्रवेश ]

- स्कन्द-संनिको, छोड दो वन्दीको ।
- वन्दी—यह क्या, युवराज ? शत्रुपर यह अनुग्रह कँसा, जव पुष्यिमित्रोने साम्राज्यको खतरेमे डाल दिया है ? गुप्तोने निवृत्तिका मार्ग कव-से अपनाया ?
- स्कन्द—परिहास न करो, गणसेनापित । तुम्हारी मुक्तिका कारण मैं हूँ, नाम्राज्यका सिचवालय नहीं, सम्राट्की अभियान-नीति नहीं।
- ग०से०—पर इमसे क्या यह समझूँ कि दिवगत समुद्रगुप्तकी नीतिसे युवराजने अवकाश ले लिया ?
- स्कन्द॰—नहीं, सेनापित, सो नहीं । सम्भवत उस नीतिका पालन राजाओ, आक्रान्ताओंके विरुद्ध मुझे आगे भी करना ही होगा । पर लगता है पुष्यिमित्रोसे युद्ध अपनेसे युद्ध करना है, आत्मधात हैं । जाओ, तुम अपनी सीमाओंको सम्हालों, माम्राज्य दक्षिणमें नर्मदा पार पग न घरेगा ।

- ग॰ मे॰ —पुष्यमित्रोके मुखिया और वहते नया रहे है, युग्या ? त्या-ज्यकी सीमाआका अतिक्रमण तो उन्होंने लोहेका उत्तर होंगे देनेके लिए वस्तुत अपनी रजामे किया है। वरना उन्हें मगाो झगडा ही किया बातका है ? पर हाँ, युग्या, उन हरपकी विवा-लताका कुछ आभास आज मिला जित्तके यक्षके गीत दिवा और धानके खेनोंमे कन्याएँ गाती है।
- स्कन्द॰ कृतज्ञ हूँ, संनापति । जाओ, सामाज्यके रौनिक मेरे राते आग नर्मदा पार न करेगे । [गोनिन्वगुप्तमे ] त्यो, आर्व, उस पोपणा-की अनुमति है ?
- गोविन्द॰—निश्चय, बत्स । दर्शन तुम्हारा समृतित है । पट लान-विगड है, नीतिमान राजाका धर्म । आश्वरत हैं कि उसका पाउन कर रहे हो । धरा तुम्हारे शासनमें नि मन्देह राजनानी हागी । जा प्र, अब इस महाकान्तारम निकलो, कुसुमपुर नाजा ।
- स्पन्द०—चले आर्य, कुसुमपुर चले। पर कौशामीका जनपर, पाप समृचा अन्तर्बद, भयमे जाकाना है। हणाता मेरेच्य पराता। देवभूमिपर होने ही वाला है। छीजे वयक अवशेषको नारवर्गाम-की रक्षामे ही उत्पर्भ करे।
  - से॰—क्षमा, युवराज । बग एक बाद । यदि उस दिवाल प्याति । तो इस इतज मित्रको न गरे, और वाने कि पुरानि । ता का जन देवाकी रकाके हित सतदा रहेगा।

### [ प्रस्थान |

बाचक —और रदियाँ बीत गर । अप्रमाना गान्याः । गाना । र प्रसासक आज्ञानको वसुरो छह १७५६ । १४ समान । फिर हमारे लाकनको नये गात रहाको । वाचिका—और एक दिन विल्डानोकी इस भूमिपर, विल्डानो भरे आन्दो-लनोके वाद, रक्तमे युग-युग नहाई दिल्लोमे अपनी लोकसभाने जन्म लिया। १५ अगस्त सन् १९४७ की रात भारतने नया जन्म लिया, हमारा गणतन्त्र अहिमा और ज्ञान्तिके सबल लिये जनतन्त्रो-के राजमार्गपर खटा हुआ—

> न राज्य कामये राजन् न स्वर्ग नापुनर्भवम् । कामये दु खतप्ताना प्रारिणनामातिनाज्ञनम् ॥



# नारी



### श्रद्ध-१। दश्य-१

[ आजसे प्राय बीस हजार साल पहले। कन्दराके द्वारपर नारी खड़ी है, लगभग नगी। कोधसे उसके नथुने फूल रहे है, सिरके वाल हवामे उड़ रहे हैं, वैसे ही नाक और वगलोके भी। शरीर रोमोसे भरा है। शिराव्यजित कन्धे और गठी भुजाएँ हिल रही है। एक पैर भूमिपर है दूसरा चट्टानपर टिका है। थोड़ी दूरपर दो युवा एक अधेड नरको नारीकी आज्ञासे पीट रहे हैं। चोटोसे भरा वह गिड़गिड़ा रहा है। नारीका क्रोध ज्ञान्त नहीं होता।

नारी—और मार, मार इसे चीतल [ सारकी ग्रावाज ], मार महिष, इन चोरको।

# [ महिष लात-घूसोसे उसे मारता है।]

नर—[ गिडगिडाता-रोता ] अव नही, अव न मार, जालिम । वस एक वार और छोड दे, एक वार ।

नारी—मार चिती, और मार, इस झूठेको । चोर कहीके । मै शिकारको गई और यह मेरी दुश्मनकी माँदमे जा धँसा, यह चोर । दे इसे और । आज जिन्दा न छोडँ गी । मैने खुद इसे तालकी चट्टानोके पीछे मितासे चिमटते देखा था । लगा, चीतल, दो हाथ और इसके, रक क्यो गया, पाजी ?

### [ मारनेकी श्रावाज ]

नर—नहीं, नहीं, अब दया कर । दया कर, फिर कभी तेरी छाया नहीं छोडेँ गा, मिनी । वस एक बार और माफ कर दे, छोड दे । तेरे तलबोके बाँटे चुनता दिन काट लूँगा । छोड दे । नारी—[ चट्टानपरसे पाँव हटाते हुए ] अच्छा, छोड दे चीतल। छोड दे महिए। एक बार फिर छोड देती हूँ। [छोड देते हैं] पर देख मुरल, अब फिर जो मैंने तुझे मिताके पास पाया तो वस याद रख, सुअरके साथ-माथ तुझे भी भून डालूँगी। जा, अब आंबिके सामनेसे । [ मुरल गिडगिडाता, लडपडाता, चोटसे व्याकुल चला जाता है ]

नारी [ चीतल श्रीर महिषसे ] देखा, मेरा कोप ! खबरदार जो कभी इसका तौर सीखा। उँगलियोमे एक नाखून नही रहने दूँगी। [ दोनो चुपचाप सिर भुका लेते हैं। नारी घीरे-घीरे उनके पाम जाती हे, हाथसे दोनोको परसती है, उनके यूथनोपर वारी-बारीसे ग्रपना यूयन रखती है। उनकी पीठ ठोकती है। दोनो प्रसन्न चले जाते हैं।]

[ प्रस्थान ]

### दृश्य २

[ गुफाके द्वारपर भ्राग जल रही है। जंगली जानवर भ्राते हैं श्रीर लपटोके डरसे दूरसे ही भाँककर चले जाते हैं। चीतल भ्रौर महिष थोडी-थोडी देरपर श्रागमे लकडी डाल दिया करते हैं। गुफामे एक श्रोर मिनी श्रीर मुरल एक दूसरेके पादामे बँधे पडे है । दोनो हल्के-हल्के बात कर रहे है । दोनो रह-रहकर एक दूसरेको चाट लेते हैं।]

मिनी—मुरल, तू मुझसे नाराज है ? दुयी है ? [ उसे चाटने लगती है ] मुरल-अाज तूने मुझे बहुत मार लगवायी, मिनी । मेरा जोट-जोट फटा

जा रहा है। जा, तू जा।

- मिनी—फिर तू चोरी क्यो करता है ? क्यो उस हिरनमुँहीके पास जाता है ? क्यो उसे पीठपर चढाकर नाचता है ? उसे चाटता है ? अब ऐसा न करना, भला ?
- मुरल—अब करूँगा तो तू जान छोडेगी ? आह । [ उच्छ वास, दीर्घ उच्छ वास ]
- मिनी—अच्छा यह क्या ? मिताकी याद भूल जा वरना देखता है न वे आगकी लपटे ? भूल गया दिनकी मार ?
- मुरल—[ काँप जाता है ] नहीं, नहीं, यह मिताकी याद नहीं है मिनी। सच कहता हैं मिनी।
- मिनी—[ ग्रांखे तरेरकर ] अच्छा, दे सवूत फिर इमका । उठ, निकल । मुरल—[ कॉपता हुग्रा ] क्या करूँ ?
- मिनी—उठा मशाल, उठा हथौडा । चला जा मितीकी गुफामे । तोड ला उसका मिर । मुझे उसका सिर चाहिए, जा ।
- मुरल-मिनी।
- मिनी-[ भ्रांखें तरेरकर ] जाता है या नही ? चीतल, महिष !
- मुरल—[ कांपता हुम्रा ] जाता हूँ, जाता हूँ। [लडखडाता हुम्रा उठता है, एक हाथमे हथौडा दूसरमे मशाल लेता है। चला जाता है।]
- मिनी—[ घीरे-घीरे ] आदमीकी औलाद । कायर ।
  [ ग्रीर चीतलको खीचकर गोदमे दुवका लेती है । महिष ग्राग सम्हालता रहता है । ]

# कुछ फीचर कुछ एकाङ्की

### अइ-२1 दश्य १

[ दस हजार साल बाद। जनका गाँव लूट चुका है। मर्द फरसोके घाट उतारे जा चुके है। बूढे श्रागकी लपटोके सुपुर्व हो चुके है। श्रोरतें एक श्रोर वैंघी पड़ी हैं। विजेता सरदार श्रपने योद्धाश्रोके साथ श्राता है, नारियोको बाँटता है।]

सरदार—आह, क्या रूप हैं। भेजो इमे मेरे कोटमे, और उमे भी। और वह उस कुन्तल केशिनीको भी, जैमे दूबसे नहाकर निकली हैं। बीर देख, कुरग, उमे तू ले ले, उम मृगाक्षीको। देयता है न, उसकी भवोका वक?

कुरग-सीभाग्य, सरदार !

सरदार-गयन्द ।

गयन्द-स्वामी ।

सरदार—इयर क्या देखता है, उधर देख, उम पिगलाको । ले ले, और

देख, जोगाकर रखना, मन लपका जा रहा है।

गयन्द--ले लें, सरदार ! कोटमे इसे भी रख ले ।

सरदार-नही, तेरी जीतकी उपहार है, वहाँ घमामान वीच देया था,

तेरी भुजासे लटक गई थी। तुझे वर लिया है उसने।
गयन्द—अच्छा, स्वामी, जोगाकर रखूँगा, जब चाहो, पधारो।

### दृश्य २

सरदार—यह कपिला निमकी है ?

कोरक—मेरी, पिता । आपने ही तो दी यो ।

सरदार—वडे भाग्यवान् हो । उसकी आँगोमे तो जैमे निन्यु उमटा पटता
है । आज रात उसे मेरे द्वार भेजना ।

कोरक—जैसी आज्ञा, पिता ।

सरदार—और वह कौन है, वह कजरारी आँखो वाली, जो केशोका जल निचोड रही है ?

कोरक-वह भाईकी है।

सरदार—तुन्दिलको ? [हँसता हे ] तुन्दिलका उस तन्त्रीको क्या सुख ? कहना उससे, कल वही मेरी परिचर्या करेगी।

### [ दोनोका प्रस्थान ]

[ कपिला श्रीर कजरीका प्रवेश, चरखा कातते हुए ]

कपिला-सुना, वहिन ?

कजरी-नया, वहिन ?

कपिला-आज मुझे पिताके द्वार जाना है।

कजरी-सुना। कल मुझे भी वही सेवा करनी है।

कपिला-यह नारोका जीवन क्या है, सिख ?

कजरी—हाँ, वहिन, मनचीतेका साया भी हट जाता है। मेरा तुन्दिल तो तडप जायेगा।

कपिता—मेरा कोरक रो रहा था, सिख। पर कोई उपाय नहीं है। पुरुषको इच्छापर ही अपना जीवन निर्भर करता है। उसकी सेवा और सन्तान।

फजरी—[ श्रॉलें पोछती हुई ] देखे, अब वहाँसे लीट भी पाते है या नही।

### अक--३। हश्य--१

[ चार हजार साल पहले । वैदिक कालमे । विवाह प्रथाके पूर्व । ऋषि पहा रहा है, ब्रह्मचारी पढ रहे है । ऋषिपत्नी सोमवल्ली पूट रही है । दूसरा ऋषि श्राता है, ऋषिपत्नीका हाथ पकड एक श्रोर चला जाता है । ऋषिकुमार तमतमाकर खडा हो जाता है । ]

कुमार-अनाचार, प्रभी।

ऋषि-वैठो । वैठ जाओ । मन्त्र कहो ।

कुमार-आध्रममे पाप प्रगटा है, पिता । मन्त्र अपावन हो जायगा ।

ऋषि--कैसा पाप, कुमार ? अपचार कैसा ?

नुमार—पाप, पिता, अपनी इन्हीं आँखो देखा या, यहीं मुनि आया था और माता हँमती हुई इमके माय चली गयी थीं । मैने पीछा किया था। पिता, मब अपनी आँखो देखा था।

ऋषि—मूर्ख, वह पाप नहीं, ननातन नियम है। नारी क्षेत्र है, क्षेत्र एकका नहीं होता, मार्वजनिक होता है, गोचर भूमिकी तरह।

कुमार—नहीं, पिता। यह नियम चाहे कितना भी मनातन वयो न हो, टूटेगा। मैं इसे तोडकर रहूँगा। इस पगुजीवनका समाधान वस एक क्रिया है—विवाह, आवाह । चला अब इसके प्रचारके हित। रखो तुम अपना यह मन्त्र-याग। विदा ।

[ मस्तक भुकाकर चल देता है ]

### दृश्य--?

[इन्द्राणी श्रीर वाक् बैठी वातें कर रही हैं। शालीन शचीकें किरीटसे उसकी कुतल-कचराशि निकलकर दोनो श्रीर लहरा रही है। रह-रहकर उसके स्वर्ण कुण्डल केशोके वीच दमक जाते हैं। वाक्की कुटिल भेंवें उसके सयत सींदर्यमे जैमे लुब्धक भीरोको सचेत कर रही हैं।]

इन्द्राणी—अह केतुरह मूर्या अहमुग्राविवाचिनी !—आज मेरी ध्यजा फट्टरा रही है, मेरी आज्ञा अनुल्लघनीय है, मेरी गरिमाकी देवगण गोगन्य खाते हैं !

वाक्-पौलोमीकी शक्ति निस्यन्देह प्रवल है। इन्द्रका पौरप महान् है।

इन्द्राणी—मेरी कन्याएँ रानियाँ है, मेरे पुत्र शक्तिमान है। मै अजेय हूँ। इन्द्रका पौरुप मेरी हिवसे शक्ति पाता है। मेरी सपितनयाँ घ्वस्त हो चुकी है।

दाक्—सपितियां । वही तो नारीको विडम्बना है। वरना कैंकेयीने रथकी धुरी धारण की है, मुद्गलाने लौहकी राने धारण की है। पर रथ वह पितका है, मैदान वह स्वामीका है।

इहारागे—जनेक धारणकर यज्ञमे नारी बैठती है, मै स्वय हिवमे भाग पाती हूँ, यज्ञका सचालन करती हूँ।

वाक्—मही, पर अद्धीं द्विनी रूपमे, पितके अभावमे नहीं, अपने अधिकारसे नहीं। इन्द्रको हटा दो, अपने गौरवको गुनो फिर ।

[ इन्द्राणीका शुब्ध प्रस्थान । सूर्याका प्रवेश ]

वाक्-स्वागत, सूर्ये । सोमको अकशायिनि, पधारो ।

सूर्या-अभिवादन, वागम्मृणि । आई नही यज्ञमे ।

वाक्-नही आ सकी, सूर्ये, उस निरर्थक यज्ञमे !

सूर्या-विवाह-यज्ञ निरर्थक, देवि ? सुना नही वह आशीर्वचन ?

- वाक्—मुना वह पुरोधाका आशीर्वचन, सूर्ये, सुना—ससुरकी सम्राज्ञी वन, सासकी सम्राज्ञी वन, देवरो-नन्दोकी सम्राज्ञी वन, दोपायो-चौपायोकी सम्राज्ञी वन, उपस्थित जनोको आदेश कर ! सुना, सव सुना। इन सबकी सम्राज्ञीके ऊपर सम्राट्का अकुश है, अनुल्लध-नीय अनुशासन। भोगो उसे, सूर्ये, अविकल भोगो!
  - नूर्या—मुनिकन्ये, व्यग न करो । कौमार्यको कुण्ठित न करो । कोरककी परिणति कोप खोलकर मकरन्द लुटा देनेमें है ।
- वाक्—सही, पर उसकी शालीनता अपने सौरभका स्वामी दूसरेको वना देनेमे भी नही है। मैं तो अपनी सत्ताकी पोषिणी हूँ—अह रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विपे शरवे हन्तवाऊ—रुद्रका धनुप धारण करती हूँ कि ब्रह्मद्वेपियोका दलन कर नकूँ। सेनाओको रणभूमिमे खीच

लाती हूँ कि समर्दमे दिशाएँ काँप उठे। मूर्यको आकाशकी मूर्या पर घमीट लाती हूँ कि घरा तप उठे, हिम गल जाय, पक मूर्य जाय, जीवन जग उठे!

सूर्या—लहको, एकाकिनि, डहो, अपने ही गीरवकी आँचमे। चली मैं तो सोमकी शीतल छायामे, उनकी कौमुदी वन अन्तरिक्षमे उनका विस्तार करने। विदा!

[ प्रस्थान । वाक् व्यगभरी हष्टिसे जाती हुई सूर्याको चुपनाप देखती रहती है । ]

### दृश्य---३

[ उत्तर वैदिक काल । ब्राह्मण-उपिनपदोक्ता जीवन । मिथिलामें विदेह जनककी राजनभा । ज्ञान-सबद्यी तर्क हो रहा है । सहस्र गौएँ सोनेसे मण्डित सींगो वाली विजेता ऋषिके लिए पड़ी भूम रही हैं । सब ऋषि याजवल्क्यसे पराम्त हो चुके हैं, केंद्रक गार्गी जूभ रही है । ]

गार्गी—मै आपसे दो प्रश्न पूछती हूँ, भगवन् । यदि आपने मेरे इन प्रश्नोके समुचित उत्तर दे दिये तो आपको इस ब्रह्मलोकमे कोई जीत न सकेगा ।

याज्ञ०—पूछ गार्गी, वाचवनवी पूछ ।

गार्गी—यह जो ऊपर द्यौं में, यह नीचे जो पृथ्वीपर, और यह जो द्यावा पृथ्वी दोनोंके बीच हुआ है (स्थित रहा है), है, या होनेवाला है वह किसमें ओत-प्रोत है?

याज्ञo—यह जो उपर द्यौं में, गार्गी, यह नीचे जो पृथियोपर, और यह जो द्यावा पृथ्वी दोनोंके बीच हुजा है, है, या होनेवाला है, वह आकारामे क्षोत-प्रोत है।

गार्गी—नमस्कार है तुमको, याज्ञवल्क्य, अब यह दूसरा प्रश्न करती हूँ। घारण करो, सम्हालो, उत्तर दो।

याज्ञ०-पूछो, गार्गी, अपना प्रश्न ।

[ गार्गी पूछती है, याज्ञवल्य उत्तर देते हैं । ]

गार्गी—बाह्यणो, याज्ञवल्क्यको नमस्कार करो, वही हम सबमे वहुमान्य है। छोडो उसे, वही इस ब्रह्मोद्यमे विजयी है।

[ प्रस्थान ]

#### दृश्य ४

[ प्राप्पम । कुलपतिके समक्ष जाबाल करमे सिमधा लिये ऋषि-कुमारोके वीच खडा है । ]

क्लपित—क्या नाम है ? क्या वर्ण है, कुमार, तुम्हारा ? क्या गोत्र है ? जाबाल—जाबाल, भगवान् 'सिमित्पाणी' होनेकी आज्ञा करे, विदग्ध-मार्ग की दीक्षा दे ।

मुल०—वर्ण बोलो, कुमार, गोत्र बोलो।

- जाबाल—नही जानता भगवन् । पर समित्पाणी होनेकी भगवान् बाना करे ।
- कुल० कैने निमत्पाणी होनेकी आज्ञा कहाँ, कैसे विदाध-मार्गमे दीक्षित कहाँ ? ब्रह्म-क्षत्र तक ही तो उनकी परिधि है। कैसे जानूँ, तू ब्राह्मण हे, क्षत्रिय है, इनसे परे हैं ? जा, जननीसे पूछ।
  [जावाल नतमस्तक हो चला जाता है। जननीके चरण छू पूछना है।]
- जाबाल—मां, मेरा वर्ण क्या है, गोत्र क्या है, मेरा पिता कौन है ? इनको विना जाने कुलपित सिंग्स्पाणी होनेकी आजा कैसे करे, विदय-मार्गको दीक्षा कैसे दे ?

माता—पुत्रक, कैसे बताऊँ ? मै स्वय भी तो नही जानती । तव मै कुमारी थी, पिताके अतिथिसकुल परिवारमे सत्कारार्थ प्रयुक्त एकमात दुहिता । स्मरण नहीं उम रात किम महानुभावकी छाया इस क्षेत्रपर पडी, जिसके पुण्यके प्रताप स्वरूप तुम उदय हुए । जाबाल नतमस्तक हो चुपचाप कुलपितके निकट नना जाता है । ]

जावाल—भगवन्, जननी मेरे पिताको नही जानती, मेरा वर्ण नहीं जानती, गोत्र नहीं जानती। पूछा तो उसने कहा—'पुत्रक, कैमें वताऊँ? मैं स्वय भी तो नहीं जानती। तब मैं कुमारी थी, पिता के अतिथिमकुल परिवारमें सत्कारार्थ प्रयुक्त एक मात्र दुहिता। रमरण नहीं उस रात किस महानुभावकी छाया इम क्षेत्रपर पडी, जिसके पुष्पके प्रताप स्वरूप तुम उदय हुए।'

कुल • — तुमने माताके सत्य वचन ज्योके त्यो कहे, जाबाल, निम्मन्देह ब्राह्मण हो तुम । 'सत्यकाम' तुम्हे आजसे कहूँगा । सिमत्पाणी हो, सत्यकाम जाबाल, विदग्ध-मार्गपर आह् ह हो, आओ ।

[ समिधामे श्राग्न लगा देता है। प्रस्थान ]

# श्रंक-४। दृश्य-१

[तीन सो साल बाद। सावत्थीक जेतवन विहारमे तथागत वरसात विता रहे हे। श्रास-पास श्रानन्द श्रादि शिष्य बैठे हैं, सामने भिक्षु-सघ, गृहस्थ-उपासकका उपदेश समाप्त होता है। द्वारका भिक्षु श्राकर ग्रानन्दके कानमें कुछ कहता है। श्रानन्द उसके साथ बाहर चला जाता है। द्वारपर युद्धकी मौसी प्रजा-पती श्रीर श्रानन्द।]

श्रानन्द—प्रसन्न हुआ, देवि । घन्य जो दर्शन पाये <sup>।</sup>

प्रजा०—िनवेदन करो, भन्ते । आज सद्यमे प्रवेश करके ही रहूँगी। श्रानन्द—िनवेदन करता हूँ, माता, अभी करता हूँ सदा करता रहा हूँ, पर तथागत उदासीन है, नारीको प्रवज्या नही देगे।

प्रजा०—आज मैं यहाँसे नहों हिलनेकी, भन्ते । वर्षा-आँधी झेलती आयी हूँ, किपलवस्तुसे । निवेदन करो—प्रजापती आज यही प्राणत्याग करेगी, सुगतने यदि अनुकम्पा न की, सघमे दीक्षित नहीं किया । निवेदन करो ।

ग्रानन्द—अभी, देवि, अभी निवेदन करता हूँ।

[ प्रस्थान, बुद्धके निकट जाकर चुपचाप खडा हो जाता है।]

बुद्ध—वोलो, आनन्द, कुछ कहना इष्ट है ?

भ्रानन्द—सुगत प्रमन्न हो <sup>1</sup>

बुद्ध—बोलो, भानन्द, नारीका पक्ष लेकर आये हो।

भ्रानन्द-सत्य, सुगत प्रसन्न हो <sup>1</sup>

बुद्ध-नारी, आनन्द, जलमे तैरती मछलीकी भाँति अज्ञेय है। नारी दस्यु-सी प्रवञ्चिका है, कला-कुजला। सत्यसे वह दूर है। उसके लिए सत्य मिथ्या है, आनन्द, मिथ्या सत्य है।

म्नानन्द—पर यह तो महाप्रजापती है जो सधकी कामना करती है, जननी है, नारियोमे देवी है, सुगतकी पालिका। प्रसन्न हो सुगत।
बुद्ध—सदासे महाप्रजापतीका पक्ष लेते रहे हो, आनन्द।

धानन्द--मुगत अनुकम्पा करें।

[ बुद्ध चुप है। श्रानन्द जानता है, बुद्ध स्वीकृति मौनसे देते हैं। प्रसन्न हो उठता है।]

धानन्द—पन्य, सुगत, धन्य । सुगत मीन है, सुगत प्रसन्न है । टुड — किन्तु सुनो, आनन्द— जैसे धानके खेतमे जब रोग फूट पटता है तव धानके खेतकी शक्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही, आनन्द, जब नारियाँ सद्वर्ममे दीक्षित होगी, प्रव्नजित होकर नयमे प्रवेश करेगी तब पवित्र जीवन क्षीण हो जायेगा। तथागनके चलाये सद्यर्म बीर सबमे यदि नारी दीक्षित न होती, तब, आनन्द मद्पर्म सहस्र वर्ष तक जीवित रहता, किन्तु, आनन्द अब सब दीर्काठ तक जीवित न रह सकेगा, सद्यर्म केवल पाँच मौ वर्ष चलेगा।

### [ मीन । ग्रानन्दका प्रस्थान ]

### हश्य--२

१ धर्माचार्य—वर्ण-धर्म मिट गया, मनुकी व्यवस्था गतप्राय है। नया विधान होगा, मनुके अनुकूल ही।

२ धर्माचार्य-करो, मुनि, निश्चय करो वरना आर्यभूमि म्लेन्छोने आक्रान्त है। यवनोने पार्थिवोको नष्ट कर दिया है, प्रान्ताको विच्छिन्न। सूद्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण सूद्र। वर्ण-धर्म मिट चला।

३-४ धर्माचार्य [ एक साय ] — सत्य है, सत्य !

१ धर्माचार्य — वालविवाहकी मर्यादा स्थापित करो। पिता अपनी अनेक कन्याओका पत्नी और पुत्रोके साथ इस विष्लवमे रक्षा न कर सकेगा, केवल पति उसकी रक्षा कर सकेगा, इसमे कन्यारो शीव्रातिशीव्र पत्नी होने दो — अष्टवर्षा भवेद् गौरी — क याण तभी होगा। वोलो, मान्य है ?

सभी [ एक साय ]—मान्य है, आचार्य, मान्य है । १ धर्माचार्य—वोलो, ब्राह्मण सम्राट् पुष्पित्रकी जय ! सभी [ एक साय ]—जय ! सम्राट् पुष्पित्रकी जय !

[ प्रस्थान ] पटाक्षेप

### श्रंक-५। हश्य-१

[ पाँच सी वर्ष वाद । गुप्तकाल । पाटिलपुत्रका प्रासाद । ध्रुव-स्वामिनी प्रसाधन कर रही है, दो दासियाँ उसकी सहायता कर रही है, तीसरी वीणाक स्वर लहरा रही है, एक भ्रोर रगासे भरी कटोरियाँ पड़ी है। ]

ध्रुब०—वितकारा रग तिनक हल्की करले, मिण, आलता कुछ अधिक चढ गई है। होठ मुझे गाढे लाल नही रुचते।

मिण—कर ली है, देवि । लोध्र वरना, जानती हूँ, दव जायेगा । ध्रुव०—और माले । तूलिका तिनक दवा कर चला । रोगटे खडे हुए जा रहे है । अग-अग सिहर उठा ।

> [माला स्तनोपर राग-रेखाएँ खींच देती है, लाल रेखान्नोके भीतर चदनकी इवेत रेखाएँ, वृत्ताकार, निरन्तर छोटे होते स्राते रेखावृत्त, बीचमे ज्ञिखरपर एकाकी धवल विदु । ]

भ्रुव०—हाँ, तिनक हल्के, मिण । पर, देख अधरको इस खडी अर्ध रेखाको तिनक और गहरी करदे । हाँ, देख अब चिबुककूपसे लहराती विशेषकको टहिनियाँ अबरोको ललाईसे और दमक उठी हैं। ल्लाटको भिक्त-रेखाएँ जहाँ कानोके निकट उन टहिनियोको छूनी हैं वहीं नयनोकी कजरारी रेखा समाप्त होती हैं। वस ठीक ।

माला-कोमल । वोमल ।

[ मस्तकपर स्वर्ण थालमे फूलोके गजरे श्रौर हार धरे वासन जोमलका प्रवेश । ]

ोमल-आया, माले, आया।

[ ध्रुवस्वामिनीके निकट ग्राकर खडा हो जाता है। माला घौर मिए रानीका पुष्प-मण्डन करने लगती हैं। कलाइयोको, कटिको, चूडाको, गजरोमें सजा देती हैं। गलेमे विपुल मोतियों की एकावली है, तनपर हसिविह्नित दुकूल फब उठता है।] मणि—सौभाग्य चमके, देवि। माला—क्लीवकी छाया मिटे। मणि—पनर्भका चन्द्र चमके।

[ ध्रुवस्वामिनी राजगितमे द्वारकी श्रोर बढती है। बीएगवादिनी गाती है— ]

तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वविम्बाबरोष्ठी, मच्ये क्षामा चिकतहरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि । श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनस्रा स्तनाम्या या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्येय घातु ॥

### श्रंक ६

[ राजपूत काल । चित्तीउगढ । श्रलाउद्दीन परकोटके नीचे है । राजपूत केसरिया घारण कर चुके हैं । पद्मिनी सरदारोकी पत्नियोसे घिरी हैं । दरवारका दूत पूछने श्राया है, पद्मिनी क्या करेंगी ? राजपूतनियां क्या करेंगी ? ]

पिदानी जौहर, दूत, दरवारसे कह दो, जौहर होगा। केमरिया छायाम डोलने वाली ललनाओने पुष्पगय्याकी कामना कव की ? चन्दनकी राग-रेखाएँ जीवनमे उनका प्रमाधन करती है, चन्दनकी लक्ष्णी चितापर उनका अन्त्य मण्डन होगी।

दूत-धन्य, रानी, धन्य !

पद्मिनी—[ एकत्र राजपूतिनयोसे ] मनी प्राचीन प्रया है मानिनी नारिया-की । राजपूतिनयोने उस एकाकी मृत्युको सामूहिक वल दिया है । जौहरका वल । वोलो, स्वीकार है तुम्हे वह विलदान ? संकडो पात्र—[ एक साथ ]—स्वीकार है ।

पिंदानी—देखो—कोई तुम्हे चितारोहणके लिए विवश नही करता। जो इस यज्ञके लिए तैयार न हो वह निर्भय चली जाय।

[ सब चुप है। एक श्रावाज नही होती। ]

[ सब जाती है। ]

पिंचनी—कान्ता, चन्दनकी चिता चुनवा दे, किलेकी बुर्जियोके नीचे मैदानमे। सितयोकी राखसे उन बुर्जियोके शालीन शिखर पिवत्र होगे। चलो

[ सब जाती है।]

#### दृश्य २

[ मेवाडका कोट। राजप्रासादका एक कीना। मीरा करताल लिये खडी है। राणा कुपित है। ]

राणा-चलो जाओ, रानी, जव तुम कुल-धर्म नही निवाह सकती।

- मीरा—चली जाऊँगी, राणा । निश्चय चली जाऊँगी । माता-पिताने तुम्हे तन दान कर दिया । ले लो मेरा यह तन । भोगो इसे, चाहो, नष्ट कर दो, तुम्हारा है । पर मन तो मेरा है, राणा । उसे कौन तुम्हे दे नका ? वह तो नदा मेरा रहा है, मेरे गिरिधर गोपालका । वह तुम्हे कैसे दे टूँ ? एक वार उसे गिरिधरको देकर फिर तुम्हे कैसे हूँ ?
  - राणा—[कापती श्रादाजमे] जाओ, चली जाओ। राजसे बाहर चली जाओ।

मीरा—चली, राणा, चली राजमे बाहर तुम्हारे। नन्दलालके राजकी वामिनी हूँ। चली उसके कोटको और, वृन्दावन—

वसो मेरे नंतन मे नदलाल।
मोहिन मूरित, सांविर सूरित, नंना बने विसाल।।
मोर मुकट मकराकृत कुडल, ग्रक्त तिलक दिये भाल।
ग्रवर सुवारस मुरलो राजत, उर वंजती मान॥
छुद्र घटिका कटितट सोभित, नूपुर शब्द रसाल।
मोरा प्रभु सतन सुखदाई भक्त बद्यल गोपाल॥

[ ग्रावाच दूर हटती चली जाती है ]

#### अक ७। दृश्य ?

[ श्रंग्रेजी राजका श्रारम्भ । चिता धयक रही । है । पतिका शव चितापर जल रहा है । विधया चितामें उतर भागती है । लोग उमें चिताकी श्रोर खींच रहे हैं, वह सती होना नहीं चाहती । ]

विधवा—छोड दो । छोट दो मुझे, नर-पिशाचो । अभी मैंने दुनियारा कोई मुख न जाना । छोट दो, मुझे जिन्दा आगमे न जलाओ ।

लोग—नीच ! कुलटा ! कोन-मी कामना मनमें विटाये जीना चाहती है ? जब पति ही नहीं रहा तब जीकर कौन-मा मुख लोटेगी ? पर्छि । पापसे विद्यवा हुई, अब तो मनी होकर अपनी भाषी बना !

विधवा—अरे तुम लोग आगमे जलकर अपना भावी बनाओ । नहीं नाहित मुझे चिना पारको भावी । कोई बचाओ । बचाओ मुदे उन नर-पिशाचोसे !

[सहसा सरकारी रिसाला ग्रा जाता है, ग्रीर विभवाकी सर्वी होतेने रक्षा होती है।]

#### दृश्य २

[ मिट्टीका घर । युवती विधवा । मैला-कुचैला वस्त्र पहने, पर रूपकी प्रतिमा । ]

विषवा—कितना कठिन है जीवन। इससे अच्छा तो मर जाना ही रहता। सती हो गयी होती तो कमसे कम नाम-जस तो मिलता। पर मर कर नाम-जस ही कौन भोगता?

सायुनी-विधवाका जीवन बडे अभागका है, सच, वडा कठिन है।

विधवा—समाजके ठेकेदार अस्मतपर नजर डालते हैं। घरवाले चाहते हैं कि कही चली जाय, कही मुँह काला करले।

साघुनी-मनको सम्हालो, मनमे साहस भरो !

विषवा—कैसे सम्हालूं, मनको ? कैसे साहस भरूँ ? सभी ओर शत्रु है। आहार तक नहीं मिल पाता।

साधुनी-प्रवानजीके पास गयी थी ?

विधवा—चूल्हेमे जाय तुम्हारा प्रधान । मतलव भरी आँखोसे देखता है नीच । रोजं लेक्चर फटकारता है—जहाँ नारियोकी पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं । उसके देवता भी वैसे ही होगे ।

[ भारतीय नारी सभाकी मत्राणीका प्रवेश । ]

मत्राएगी—कुन्ती किसका नाम है ?

विधवा — मेरा। [ उठकर खडी हो जाती है ]
मत्राणी — तुमने ही अभी 'अर्जी' भेजी थी ?
विधवा — हाँ, मैने ही।

मत्राणी—काम इस तरह नही वननेका। आन्दोलन करना होगा। अपने अधिकारोके लिए लडना होगा।

विषवा-लड्गी। पर अकेली लड्गी भी कैसे ? सब तो दुव्मन ही है।

1

मंत्राणी—नहीं, मित्रोकी कभी नहीं हैं। सत्यका सहायक सत्य स्वय होता है। अपनी आत्माका उद्धार अपने आप करना होगा। वैमे सैकडो-हजारो विधवाओं, उपेक्षितों, दलितोका परिवार तुम्हारे साथ है। चलों, उनमें शामिल हो। अपना अधिकार लाभ करों।

[ दोनो चली जाती हैं।]

#### दृश्य ३

नेता—मैं कहता हूँ, शान्तिसे काम लो, आन्दोलनसे कुछ न होगा। मंत्राणी—मैं नारी-समाजकी ओरसे आपको दोषी ठहराती हूँ, जो हमारे प्रतिनिधि होकर हमारी पेशवाई नहीं करते।

नेता—क्या तुम्हे मत देनेका अधिकार हमने नही दिया है ? तुम धारा-सभाओं के लिए नहीं खड़ी हो सकती ? सरकारकी मनाणी नहीं हो सकती ?

- मत्राणी—यह सब छलावा है। मै एम. ए हूँ, हजारोमे वोलती हूँ, पर अपने पुत्रकी अभिभावक (गाजियन) तक नहीं हो नकती। यह कैसा अधिकार है ? जब निरक्षर पिता अभिभावक हो सकता है ? नहीं, नहीं, राजनीतिक अधिकारका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि आधिक स्वतन्त्रता न हो। ना, हम सब बन्धनमे है। भला हिन्दू कोड विल क्यों नहीं पाम कराते ?
- नेता—हिन्दू कोड विल कोई अच्छी चीज नही है। तुम उसे समग्रती नरो। हिन्दू परिवार विखर जायेगा।
- मत्राएगी—उसे क्या समाजके शत्रुओने खडा किया है? उसकी योजना वनानेवाले क्या हिन्दू नही है? उनके क्या बेटियाँ नहीं हैं? केप के बेटे ही है? और भला हिन्दू-परिवार क्या चिरकालमे एक है? विखरता नहीं आया है? यह कैमा टोग है!

नेता—देखो, हिन्दू कोड विलसे वाहरका आदमी घरमे पेठ आयेगा । वात-को नमझो ।

मत्राणी—उसका डर क्या है ? सम्पत्तिका बँटवारा ही तो होगा। उसके विना रहते बँटवारा क्या नही होता ? अब मान लो दो-से-तीन हो जायँग। और अलग हो जानेपर मित्र-शत्रु कैसे ? जैसे दो भाई अलग-अलग वैसे ही दो भाई और एक विहन तीनो अलग-अलग। अब यह फरेव रहने दो। नैतिकताकी आडमे शिकार न खेलो। खैर, तुम अपाहिजोसे अपना काम न बनेगा। चली, देशकी जनताके सामने अपनी माँग रखने। वही निर्णय करेगी। मुवारक तुम्हे तुम्हारी नेतागिरी।

## [ चली जाती है।]

#### दृश्य ४

[ राष्ट्र-संघकी मानवीयता सिमितिमे । राष्ट्र-संघकी श्रध्यक्ष नारी देंठी है । नारी बोल रही है । ]

नारी—हमे हमारा नारीत्व चाहिए। हम 'देवी' नहीं होना चाहते। हमें पूजाकी वस्तु होनेसे नफरत हैं। हम चाहते हैं पृग्पका वास्तविक अद्धीं होना। उसके कन्धेसे कन्धा मिलाकर मानवीय समस्याओंको सुलझा सकनेका अधिकार, वस हम इन्सान हैं, इन्सानियतसे वटकर धरापर कोई वस्तु नहीं। हम इन्सानियतके दावेदार हैं। हमें राष्ट्र-सघ इन्सान वननेमें नहायता करें।

श्रध्यक्ष—[राष्ट्र-सघ नर-नारीका भेद नहीं करेगा, जैसे धर्म-प्रमें में, जन-जनमें वह भेद नहीं करता। इत्सानके लिए इन्सानियनकी विरासत बख्याना ही उसकी एकमात्र कामना है। इत्सानको उसका हक हासिल हों।

[ पटाक्षेप ]

# शाही मनूर

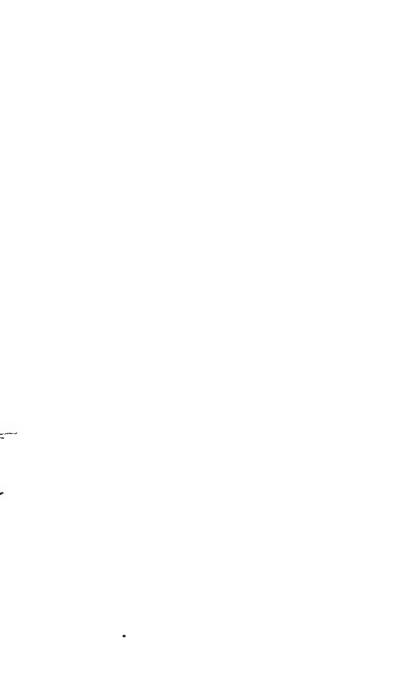

वाचक—फरगनाकी हरी घाटी तैमूरने जीतकर अपने वशजोकी विरासत कर दी थी। परन्तु तैमूरिया खानदानके पिछले वादशाह उसे सम्हाल न मके। वह उनके हाथसे निकल गया। वावरने वार वार समर-कन्दकी सल्तनत जीती और खोयी और अन्तमे उसने कावुल और हिन्द जीत वहाँ डेरा डाला। फिर भी मरते दम फरगना जीतनेकी उसकी हविस न मिटी। उसे वह अपनी औलादकी रगोमे डालता गया और मुगलिया खानदानके, हुमायूँसे शाहजहाँ तक, एकके वाद एक, सभी वादशाह वखाँ [ वक्षु, वक्षाव, प्रामू ] की केसरकी क्यारियो दाली हरी-भरी घाटी वलखको जीतनेके निरन्तर प्रयास करते रहे। शाहजहाँने भी जीतनेकी कोशिश की। वीस करोड रुपये उन युद्धोमे खर्च कियं। कभी एक शाहजादेको भेजा, कभी दूसरेको। एक वार जब उसने औरगजेवको वहाँ भेजा तव वही, वदस्याकी घाटीमे —

वाचिका—सुन्दर इकहरा छरहरा वदन, गोरा-भभकता चेहरा, वाल पीछे लौटे हुए, चिकनी स्याह हल्की डाढी, चेहरा हाथोपर नीचे झुका हुआ, वाये हाथमे गोल सफेद छोटी टोपी जिसकी निचली चौडी मतहपर दाहिने हाथकी मुई तेज चलती जा रही है, अभिराम महीन डिजाइने कढती जा रही है। तीमरा पहर हो चला है, चारो ओर फौजका पहरा है, तीन दिनोसे लडाई रात-दिन चलती रही है, आज दोपहरको दुश्मन पीछे हटा है, दम लेनेको फुरसत मिलो है, सेनापित कमर खोल आराम कर रहे हैं। फिर भी फौज मुस्तैद है। कातिल वेगोका क्या टिकाना, कव मौतका पैगाम लिये आ पहुँचे। [शिविरके द्वारमे किसीकी छाया डोलती हैं। सुई रोक टोपीसे नजर उठा खूबसूरत छरहरा नोजवान

श्रीरङ्गजेव उधर देखता है। गुलाम दोवारा मुजरा करता है ] श्रीरंग०—[गम्भीर श्रावाजमे ] क्या खबर है मंसूर ?

मसूर—हवाएँ खामोश है, मालिक। परिन्दे दीने पाकके पैगाम ले आलममे फैल गये है।

श्रीरंग० - नहीं, मन्सूर, उसे छोड, रोजगारकी बात कर।

मसूर—वन्दा वाजारसे ही लीटा है, मेरे आका। [तीन रुपये सामने रख देता है।]

**भ्रीरंग** --- अच्छा तीन रुपये । एक टोपीके लिए कुछ बुरे नहीं।

मसूर—[ व्यग्यपूर्वक ] कुछ बुरे नहीं, गरीवपरवर । आलमगनात. शाहोंके शाह, दिल्लीके मुगलिया आफताव शाहजहाँके शाहजादेके लिए तीन रुपये खासी दौलत हैं।

> [ गुलामको बूढी कांपती श्रावाज श्रासुग्रोके साथ । ] [ श्रोरंगजेब हँसता है । टोपी नीचे रख देता है । ]

श्रीरग०—जी छोटा न कर, मसूर । मुझसे कोई वढकर नही । दिल्लीकी शानोशीकत इन टाँकोके फन्दोमे झूलती है । मुझे किम वातकी कमी है जिससे तू बेचैन हो जाया करता है, भला?

मंसूर—खुदा समझेगा, मेरे मालिक, इस कुर्वानीको, इस शाही फिरिगिको ।
[बुढेका गला श्रीर भी भर श्राता है।]

रं ०-वाजार दूर है, ममूर ?

्र-पाम, विल्कुल पास, मालिक । फौजोकी आखिरी खाई पार, वर्ग यहाँसे मील भरपर । और वाजार क्या है, दो चार रोमेदार दूकाने हैं जहाँ लोग बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं ।

ैर ०-और खतरेमे डरते नहीं ?

मसूर—वेगके मिपाही उन्हें नहीं छूते, गरीयनेवाज । अपने लोगोगे भी उन्हें डर नहीं । घण्टे भरमें माल वेच-परीद कर वे देश-उदा उठा लेते हैं । पर मैं तो कहता हूँ [ चुप हो जाता है । | भ्रौरग़ः - चेग इन्साफपसन्द है, मसूर । लोग सच कहते हैं । मसूर-सही, मालिक, पर मेरी बात टाल दी बन्दानेवाजने ।

[ नौजवान निगाह सामने डालता है, दरवाजेकी श्रोर जहाँ दूर गर्द उड रही है। ]

मसूर—मै तो कहता हूँ—[ औरगजेंबकी आँखे उसके चेहरेपर लौट पडती है।]

भ्रौरग०—क्या कहतें हो, मसूर ? यह तो तुम सदा ही कहते आये हो। पर मुझे जो वह मजूर नहीं। मानता हूँ कि मेरा नाम ले लेनेसे सरिहन्दके वाजारोमें इन टोपियोंकी कीमत हजारगुनी हो जायगी। गाहजादेकी वनाई टोपी पहननेका गुरूर किसे न होगा ? पर ना, ऐसा नहीं होनेका। ऐसा ही होना होता तो क्या दकनके खजानेमें दौलतकी कमी थी जो उँगिलयोंमें सुई भोंकता, आँखोंकी वेवकत रोशनी छीनता ? क्या दिल्लोंमें, वगालमें, गुजरात और मालवामें यहीं नहीं हो रहा है ? पर ना, औरगजेंवके लिए वह हराम है ! हलाल वस इम हाथकी कमाई है। चिहरा फिर नीचे टोपीपर भुक जाता है। एक हाथसे टोपी उठा लेता है दूसरेसे सुई। मुई टपाटप चलने लगती है।

[ ग़ुलाम लमहे भर खडा रहता है फिर सलाम करता चुपचाप शिविरसे वाहर निकल जाता है । ]

[ श्रोरगजे बकी श्रावाज श्रभी शिविरमे गूँज ही रही है कि डके-पर चोट पडती है। संकडों डके एक साथ बज उठते हैं। फ़ौजी कमर कस हथियार सम्हालने लगते हैं। सवार श्रपने घोडोपर फूद पडते हैं। पर जब उनकी कतार श्रागे बढती है तब प्रौरगजेब उनके श्रागे होता है।

बाचक—पमामान लडाई छिड जाती है। मिलक दुश्मनको दम देने-लेने बाला लडाका नहीं। तीन दिन तीन रात लडाई होती रही थी, वह सहमा आ घमकता है। घटे भर बाद ही मुगलोकी गेना हिम्मत खो बैठती है। पर औरगजेब तिनक भी चिन्तित नहीं है। मगरिवकी नमाजको डूबता सूरज याद दिलाता है। घोडें में कूद वह जानमाज विद्या लेता है और अब इतमीनानमें नमाज अदा कर रहा है। दुञ्मनके सरदार उमे घेर मिलिकको गवर देते है। मिलिक उसके बान्त चेहरेको देख दग रह जाता है। मिलिक—इस दीवानेमें लड़ना नादानों है। कोई उमे हाथ न लगाये। चलों, इमें कल जीत लेगे। नमाज अदा कर ठेने दो। [ स्नौरगजेबकी पेशानीपर एक बल नहीं पउता। संक्रा प्रस्थान]

#### ?

- [ श्रीरङ्गजेब कलम चलाये जा रहा है। मुराद तेजीसे प्रवेश करता है ]
- श्रीरग०—वस चार सतरे और, भाई। फिर काम रात्म है। श्रीरगनेत्र कुरानकी पोथी एक श्रोर रख देता है।]
- मुराद—[ विद्वार श्रवीरतामे ] मामूगढ धर्मात नहीं है, बिराइर । वूँदोना छत्रमाल कम्द करके आया है। राजपूती लक्कर मैदानम उमझ्ती चली आ रही है। उसके मिरपर दारा है।
- श्रीरग०—[हँसकर] सिरपर दारा है। दारा क्या मितिस न या, मुराद ? और राजपूती लब्कर क्या सिप्राफे क्विएकी मित्री हैं। नहीं है ? न सही जोबपुरकी, बुदीकी ही सही। और मुसद, जैसे जसवन्तको देख लिया था, छत्रसालको भी दल अस्स
- मुराद—मार्टजान, बक्त बिकपुल नहीं है। जानपर आ प्रोगी। रासन

शरीफको किनारे कीजिए, आवेहयातके दो घूंट ले लीजिए जिसे पीकर आपका हाथी वो सामने झूम रहा है।

स्रोरग०—प्यारे मुराद, आवेहयातके घूंट तुम्हे मुवारक । आया मैं भी। सतरे लिख गई है, और लो इनपर सुनहरी धूल भी पड गई। हाशिया कल वनेगा। औरगजेंव इसे वेचकर महीने भरके लिए गिरस्तीसे वेफिक हो जायगा। चलो, यह आया। [ मुराद स्रव तक स्रपने हायोपर वैठ चुका है।]

× × ×

[ राजपूतोका भयानक हमला। गुजरात, मालवा ग्रौर दकनकी फाँजोमे भयानक भगदड। मुराद, कासिम, दौलत सबके हाथी ग्रपनी ही सेना रौद चलते है। ग्रौरङ्गजेव ग्रकेला। दहशत कि वह खुद तो जान रहते मैदान न छोडेगा पर ग्रगर हाथी भागा तो ? महावतसे कहता है—]

- श्रीरग० मोहिसन, हाथी कही भाग न जाय। वह देख राजपूत रिसालों की नई वाढ । हाथीके पैरोमे काँटेदार जज़ीर डाल दे। और जज़ीर जमीनमे दफता दे। तव तक मैं राजपूतोको तीरोपर लेता हूँ। मैं नहीं हिलनेका। आज यह मैदान करवला होगा।
- वाचक—लोहेसे लोहा वज चलता है। भागती दकनी सेना, भागते मुराद, कासिम और दौलत लौट पडते हैं। राजपूत रिसालोका जोर थम जाता है, छत्रसालका घोडा जमीनमे लोट रहा है, दाराका बेलगाम घोडा आगरेकी ओर भागा जा रहा है।

# [ श्रौरगजोब ताजपोशीसे लौटकर बँठा ही है ]

- मसूर—जहाँपनाह, आज गुलाम वह माँगना है जिसे माँगनेका उपे हक हामिल है।
- **ऋौरग०**—मॉग, मसूर, क्या लेगा ? पर क्या तहतपर बेठ जानेसे ही सब कुछ दे मकूँगा ? खेर, माँग, पर तू जानता है, कगाल ह, कहो वात खाली न जाय । नगा न कर देना मुझे <sup>।</sup>
- मसूर-दीनो दुनियाका मालिक कगाल तो अपनी मर्जीमे है, पर उपकी मल्लनतकी कोई चीज नहीं मॉगूँगा । फात उगका मौगूँगा, उगका अपना--- बम इतना कि आज तस्तनमी होनेकी गुशोमे बस्तरगानकी लज्जते मजूर कर ली जायँ।
- **भ्रोरग॰--**सूबे, मसूर, तुझमें मैं मांका प्यार पाता हैं। पर काश कि त् समझ पाता कि ये लज्जते मुझे अपनी ओर नही खीच पाती ! मुझे उन कीमती चीजोको गानेका हक नही है। मैं महज उस सानेका हकदार हूँ जिसे मेरे हाथ कमाकर गरीर सकते है। पर पुछाब और फिरनी, मुक्क और केसर, हास्लि और मुर्ग मेरे लिए नहीं । वैसे भी तू जानता है, मुद्रो गोश्तम कुछ गाम उक्क नहीं । [ चुपचाप टहलने लगता है। रोज्ञनाराका मुसकराते हुए घीरे-

धीरे प्रवेश ी

रोशनारा—मै दखल दे सकती हू, भाईजान? **श्रोरग०**—बोल, रोशन । क्या कहती है, तू ? रोज्ञनारा—बुङ पृष्टना चाहती हूँ, मेरे फकीर नाउँ।

भौरग०-पृष्ठ, मेरी मुँहजार बहन ! जाहिर है तेरी आपालने ति उत्तर गई है।

- रोशनारा—मै पूछती हूँ, फिर यह तख्त नयो ? यह शाही पोशाक नयो ? यह जवाहरताजडा ताज नयो ? मोतीभरे जूते नयो ?
- भ्रौरग०—इसिलए कि वे अ<sup>1</sup>रगजेवके नही आलमगीरके हैं, खुदाके खिदमतगार वादशाहके, जो मेरे वाद वारिसके हकमे उतर जायेगे— यह तख्त, यह ताज और कलगी, यह लेवास, ये जूते। और तुम देखेगी, मैं अपने लिए महल नहीं वनाऊँगा, मकवरा नहीं वनाऊँगा। जिन्दगीका दरवेश कयामत तक दरवेश रहेगा, इजा अल्लाह।
  - रोशनारा—तुम जिन्दा शहीद हो, मेरे भाई। बहिश्तके फरिश्ते तुमसे रश्क करेंगे । रोशनारा चुप हो रहती है। मसूर चुपचाप श्रांसू डालता रहता है। श्रोरगजे व टहलता रहता है।

[ पटाक्षेप ]

# ताहि बोइ तू फूल!

- वाचक—जो तोको काँटा बुवे, ताहि बोइ तू फूल । भारतीय सस्कृतिका यह मूल मन्त्र रहा है। सदा सदा ही उसने घृणाका उत्तर स्नेहसे दिया है, क्रोधका दयासे, युद्धका शान्तिसे। हमारा समूचा इतिहास इसका साक्षी है।
- वाचिका—बामे दुनियाके सफेद पामीरो और पीले चीनके बीच सरहिन्द है, भारतके प्राचीन उपनिवेशोका देश। उत्तर उसके चीनियोका देविगिरि तियेन शान है, दिक्खिन क्युनलुनकी तिब्बती पर्वतमाला। पूरव क्युनलुनकी ही भुजा नान शान चीनकी अनेक महानिदयो-का उद्गम है। पिन्छिममे पामीरोकी श्रृह्खला एक ओर हिन्दूकुश-को छूती है दूसरी ओर तियेन शानको।
  - वाचक—निदयों अनेक धाराएँ इन पर्वतों से निकलकर पहले तेज िकर फैलकर धीमी वहती तकलामकानकी रेतमें खो जाती है। तियेन ज्ञानकी उत्तरी ढालसे उतर सिर दिया अरल सागरको ओर वह जाती हैं, काशगर दिखली उतारसे उत्तर दिक्खनकी ओर, तारीम तकलामकानका परकोटा बनाती लावनौरकी ओर पूरव चली जाती हैं, और आमू पामीरों और हिन्दू कुशके बीच केसरकी व्यारियाँ उगाती, दाखों से धरती ढकती, मैदानमें उतर जाती है। इन्हीं निदयों के बीच कभी भारतीय सम्यता फैली, बौद्ध बित्तयाँ वसी। यही हिन्दके सन्तोंने लहू और लूटके नामपर दौड पडनेवाली खूँखार जातियोंकी तलवारकी धारकों चूमा और तलवारे वल्टरी वन गयी।
    - चाचिका—उमी दिशामे तारीमके तटपर कुचीका राज था। कुची ही राज-को राजधानी थी। कश्मीरी पण्डित कुमारायण एक दिन उसी कुचीमे जा पहुँचा। कश्मीरके उत्तरमे हिमालयका मस्तक करा-

कोरम है। मिन्यकी घारा उसमे होकर वहती है, गिलगित और यामीनकी घाराएँ पामीरोकी ओर निकल जाती है, कुमारायण गिलगित और यामीनकी कछारोसे होता ताराकुर्गान पहुँचा। आगेकी राह कारागरकी थी, कुचीकी, तुर्कान, तुन हुआ हुकी, नीनकी। कुमारायण कुचीसे आगे न वह सका।

- वाचक—कुमारायण कश्मीरके राजाके मिना कुलमे जन्मा था। राजका मिन्तित्व उसका पैतृक था। पर एक दिन उसे लात मार पामीरोक्की छत लाँघता वह तारीम की घाटीमे जा पहुँना, कुनीके नगरमे। और अपने आकर्षक आचार, शालीन पौरूप, विराम पाण्डित्यमे उसने राजधानीके जन-जनको मोह ितया। राजाने उसे अपना गृक्व वनाया।
- वाचिका—कुमारायणके जिस आकर्षणने जीवाको मोहा तह था उसका काम्य कलेवर, उसकी मदिर भारती, रिनग्य गौरभ । जीता राज-कन्या थी, अभिनव वसन्तको उठती हिलोर-मी अतहत्त, वैसे ही वक्लके परागपीत कुसुम-सी कोमल, रिनग्न गुनद । वही कुमारायण, वही जीवा एक दिन वसन्त वैभन्नमे लदी गुहाके सामने ज्ञारिया-के वीच—
  - ो ।—हिमपातमे आकाश कैमा उदास हो जाता है, आनार्य, दियाए कितनी मूनी हो जाती है। पर तब तसन्तका यह वैगर कहाँ हिया रहता है भला, जो बादको सहसा वस्स पड़ा है ?
- कुमारायण—जीव दुवेल हैं, जीवे, पर उसनी साँग अगर है। एन अहर में समूचा वसन्त समाया रहता है और विविरता और र तुमार पात भी उसे नहीं मार पाता। अनुमूल परन में परम पात ही बहु अहुर अनन्त-अनन्त प्राणीने पनप उठता है। बाइ रही हैं। परम्परा घरारो निहाल पर देती है।

- जीवा—एक अकुर, एक साँस, एक प्राणकी जब यह शक्ति है, गुरुवर, तव जहाँ ग्यारहो प्राण एक-मन काँप रहे हो वहाँ वसन्त क्यो नही वगरता ? क्या प्राणवान्को प्राणोका मोह नही ?
- कुमार०—वसन्त वगरेगा, जीवे। प्राणोका मोह भी प्राणवान्को है। पर साधनाका वरदान अभी ठिठका हुआ है। शीघ्र वह वरटान मिलेगा और तपसे डही काया फिर नवता घारण करेगी।
- जीवा—कव, आचार्य, कव ? तपसे डहती कायापर उनचासो पवन झूम रहे है, अव तो सतीका दाहकुण्ड अपनाना ही शेप हैं।
- कुमार०—नही, जीवे, ऐसा नहीं करना। सतीका आचरण यद्यपि तुम्हें सुलभ हैं, किन्तु शिवका पौरुष मुझमें कहाँ! पर जानो, देवि, कि तप फल कर रहेगा, साधना सिद्ध होगी, स्नेहके कञ्चनमें रतनकी जीति जगेगी।
- जीवा—गुरुवर, वारहो आदित्योंके तापसे डही घराको उत्तरके मरुको लाँघ-कर वहता वायुवाहित शिशिरका हिम शीतल करता है और शिशिर की मारी कमलिनीको मधुका सौरभ अनुरागसे भेंट कर फिर जिला लेता है, पर मेरे मानसका मुकुल सदा सम्पुट ही रह जाता है, क्या यह यातना नहीं है ?
- कुमार ० है, देवि । निश्चय है यह यातना, पर यातना यह परिष्कारकी है, मानसके परिष्कारकी । इसके आतपसे, शिशिरके हिमसे, जिस वसन्तका वैभव सजेगा उसका किर अन्त न होगा । वस, तिनक और, किर मधुकी मर्यादा वाँधते न वेँधेगी ।
- जीवा—माना, देव, माना । पर कायां इहनेकी भी एक मात्रा होती है । निदाधकी जलती दुपहरी लांध हिमके निठुर पालेपर हिया सेंकती हैं, मनका भरम टूटने नहीं देती, पर जब एक दिन वसन्त चराचर-पर महमा छिनरा जाता है, चारों ओर अकुर फूटने लगते है, इहकती केसरसे झरती पराग अलकजालपर छा जाती है, तब,

मेरे देवता, मैं अपने रोम-कूपोको मकुनित नहीं राग पानी। ता होता है, जैसे कोई होता और [जच्छ्वाम] नर्पकी ननाई अपनी मुन्दरीके चित्रुकसे कर्णपर्यत रितम रेगामे नाठ बाजरी लिस देता। एक बार, वन एक बार, किर नाहें मुन्दरीका गर नाउ मदाके लिए विरत ही क्यों न हो जाता। बस, किर नो बाजरीकी टहनी-टहनी, पन्लब-पर्लब, मुकुल-मुकुल मा बार जाना। निहाज हो जाती। [जच्छवाम]

कुमार०—बोलो-बोलो, जीते, घोलती जाओ अमृत । न रोको उस तेगानी कादिम्बिनीको, बहुने दो इसे ।

जीवा-वहने न दूँ तो मन्देह न हो जाय ?

कुमार०---मन्देह कैमा, मिदरे ?

जीवा—भूरु गये उन रिनकी अपनी ही पविषयौ ? टुहराओं न । कि मैं टी वृहरा र उन्हें ?

सुमार०—नुम्ही दुतरा दी, जीवे । तुम्हारे स्वरके कम्पनमे जनना गा। एक साथ फूट पड़नी है । दुहरा दा, गन्दह नि मार कर दा उपसे । तम कर दोठी कि तुम्हारे व्यमन मैं शनित पाठ ।

नेवा-[गानी है]

कैसे मानूँ, तुम यह पीटा जान रही पहनान रही हो, जब अपने नयनों के दार बाके कर नित सन्यान रही हो हो देखो, नागरि, इस अन्वरको रजनी के नयनों से देखों, जिनके तारे रख न मुंदने आद्या के स्वर गर जाने हैं, एक तुम्हारे मदिरे नयना नयनों में पा गर जाने हैं। कैसे जातूँ, भोते मन को सपनों ने नरमा न रही हैं। कैसे मानूँ ० ?

वाचित्रा—और उर मयु रत्यामे, प्रतीन के विपारी, राजिक अरातर स्यान करेकरो उकानी राक्षिणा, तीत्र के अर ४४ गा। सांझके आंचलमे लहकते केसर कुसुम झूम पडे। पवनके फैले पख उनसे झरती पराग दिशाओको ले उडे, दिशाएँ गमक उठी।

- वाचक—अगले दिन जब तारीमके जलमे स्नान्कर कुचीनरेश सूर्यको टटके कुसुमोका अर्घ्य चढा रथकी ओर वढा तभी उसकी उठती दृष्टिमे पुरुषकी छाया डोली । राजगुरु कुमारायण कर-वट्घ खडा था। राजाने प्रसन्न-वदन गुरुके चरण छुए, हाथ जोड बोला—
- राजा—करवद्ध क्यो गुरुवर ? अकिञ्चन शिष्यको श्रद्धा क्या व्यगसे तिरस्कृत होगो ?
- क्मार०—नही, राजन्, व्यग नही सत्य करबद्ध हूँ आज । याचक हूँ आज तुम्हारा, आदेश हो तो माँगूँ।
- राजा—देव, विसप्ठवत् राजकुलपर शासनं करनेवाले आचार्यको अभिभूत शिष्यके आदेशको कैसी आवश्यकता । आज्ञा करे गुरुवर !— तारीमका केसरिया अचल दूँ या तुर्फान पर्यन्त यह उर्वर घरा ? या दण्ड-छत्र सहित यह राजमुकुट ही दे डालूँ ? बोले !
- कुमार०—नहीं, राजन् । नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा यह तारीमका अन-मोल केमरिया अचल, न लूँगा मै तुर्फान पर्यन्त यह उर्वर घरा, और नहीं तुम्हारा यह राजलाद्यित मुकुट।
- राजा—िफर क्या दूँ, आचार्य ? तारीमसे उठते अरुणको साक्षी दे क्या अपने पुण्योका गुर-चरणोमे सकल्प करूँ ?
- रुमार०—नहीं, राजेन्द्र, पुण्योका लाभ तुम्हे हो । मुझे तो इस काल मांगनी है विमिष्ठकी इष्ट-माधिका अरुन्थती, सितयोकी मणि अनुमूया। दे दो उसे।
- राजा-कौन है वह अमन्यती, गुरुवर, कौन वह अनुमूया ?
- हुमार०—नीन निर्मम निदाघ जिसकी स्मृतिमे कुचीमे काट चुका हूँ, तीन विशिष्ठके हिमपात जिसकी आशामे झेले है, प्रात सन्व्याके देव-चिन्तनमे जिसकी सृति नित्य झलकती रही है, उसी जीवाको

पत्नी रूपमे माँगता हूँ। दे दो, राजन्, मुझे आनी वह अमू प निधि । अखण्ड अनुरागमे उसका अन्तर आई है, नि सीम स्नेत्ये मेरा मानम अभिषिक्त है। दे दो कि हम दोनो पानन अन्तरमे रीप कर रथचक्रोकी भाँनि एक दूसरेको भेटे, कि बालरी तकको पेर ले।

- राजा-अनुगृहीत हुआ, गुरुवर । पर एक शका है । [ कुल रुक्तर | भण जीवाका तारुण्य प्रीढ पीरुपके प्रतिकृष्ण न होगा ?
- कुमार०—नहीं, राजन्। काया कालपरिमित हैं, जीव कालातीत। जीत यौवन और जराकी परितिमें नहीं वैवता। जीताका तारण्य प्रौड पौष्पका व्यम न वनेमा, निश्चिन्त हो।
- राजा—निश्चिन्त हुआ, आचार्य। जीवा आपकी महमामिनी हो, आप दोनो रयनक्रोकी भाँति दौडकर एक दूसरेको भेटे, बटाउरी नक्को घर छे।

#### कुमार०-निहाल हुआ।

- बाचक—और उमी दिन कुमारायण और जीवा पित-पत्नी ति । दिन्य,
  सप्ताह बीते, मास और वर्ष । तीन बार । तीसरी नार जन दिनाएं
  कृतुमती हुईं, तारीमके अचलमे तीसरी नार जन केयरकी त्यारियां
  कुमुमित हुईं, तब जीवाकी कोरा भरी । नयनाविसाम नजान
  दिशाओंको प्रयन्न करना अनिराम रोया । माना-पिताके सम्पृत्तः
  स्नेहके परिचायक उस शिश्का नाम प्रा कुमारजीन ।
- बाचिका—पाँच वर्ष बाद कुमारायण निश्तु होकर नथा गया। शीमा मिलुणी बन कुचीके स्पाराममे रहने लगी। किर एक दिन दोनो, जीवा और नौ वर्षका उसका कुमारशीन, क्यीर शापरा, अध्ययनके दिए। वही पन्द्रह वर्ष बाद, महादिस्पक पिए। आंगनमे, जहाँ हजारों निल्नु-निल्नुणियत्की, उपायक प्राणिकाना कि भीड निल्नु कुमारजीवके प्रजनन मुननेके दिए उपरिया शी--

कुमार०—श्रावको, मेरे ज्ञानवान श्रावको, आजका दिन अनमोल है—
तथागतके जन्मका, महाभिनिष्क्रमणका, उनको सम्यक् सम्वोधीका,
निर्वाणका। आजको इस पुण्य तिथिपर आपसे मैं कुछ माँगूँगा।

[ 'माँगें, भिक्षु, माँगें !' की श्रनेक श्रावाजें । ]

कुमार०—मेरे श्रद्धावान श्रावको, अब तक तुम्हे मैं देता रहा हूँ, आज मुझे तुम दो जो कुछ मैने आचार्यो, स्यविरोसे पाया, जो कुछ मैने भगवान्के जीवनसे, उपदेशसे पाया, जो कुछ स्वय गुना, वह सारा ही तुम्हे मैने मुट्ठी खोलकर दिया है। माता जैसे गर्भके शिशुको अपनी समस्त शिराओ द्वारा शरीरमे पहुँचनेवाले आहारसे, पेयसे, अनायास पृष्ट करती है, चाहकर भी अपने आहार और पेयके रससे उसे विचत नही रख सकती, उसी प्रकार मैने भी तुम्हारे मानसको अपने सचित और गुने ज्ञानसे भरा है, वर्षो। पर आज मै तुम्हारे वीच याचक वनकर माँगने आया हूँ, निराश न करना मुझे। अजिल खोलकर, ग्यारहो प्राण इस अजिलमे समेटे, रोम-रोमके कूप खोले, आज माँगता हूँ, दे दो, मेरे श्रावक-श्राविकाओ।

[ मांगें, प्रभु, मांगें । भिक्षा, मांगें !' की श्रावाज ]

कुमार॰—आज तुम अपने सारे पाप, सारी व्यथाएँ, सारे कलक, सारे मोहवन्ध, रोग-व्याधियाँ, गोक-चिन्ताएँ मुझे दे दो । देखो, तुमने वचन दिया है, निराग न करना । तुम्हारा याचक आज अपने स्थाटोका आंचल फैलाये माँग रहा है । अपना मोह-आसिक्त, तृष्णा-वासना, अपने राग-द्रेप, क्रोध-ग्लानि आज मुझे दे दो । मेरे अनमोल वन्धुओ, वृद्घोको अटूट पिक्तयोने, साधुओकी जुग-जुगको वाणीने केवल तुम्हें दिया है, कुछ भी तुमसे लिया नही, पर आज उन सवकी वाणीको अपने कण्ठमें डाले, भिक्षा-पात्रकी अनन्त गहराइयोके द्वार खोले, याचक तुमसे माँग रहा है । भर

दो उसका मुख, उसकी गहराज्याँ, मेरे निर शावक-शामिताओं, अपने दुख, अपनी व्यावियो, अपनी समस्त अउस्य कामनाओंने। तुम्हें मैने गान्ति दी हैं, स्नेह दिया हैं, जानका पायेप रिपा हैं आज यह याचक तुमसे माँगता हैं, उसे तुम अपनी समनी अगानि सारी घृणा, समस्त क्षुशा दे दो। दे डाठो आज अपनी कृण्या, अपनी निराजा, अपनी पराजय ।

वाचिका—इतने कम्पित स्वरमे याचना कभी मुरार न हुई थी। या सदा भिक्षुओने दिया था, कभी माँगा न था। श्राराक-शांतिराआ- का अन्तर गद्-गद हो उठा। अनरजमे उनके नेन फैठ गये, आनन्द और स्नेहके आँसुओमे भरे ने भिशुको चिका अगला निहारते रहे। भिशु और स्यविर चिका ये उस असा गरण पर चनमे। चीतर फैलाये भिशु राडा रहा, रोग हान स्पाणण्या मुसकानकी आभा छिटक रही थी। धीरे-बोरे जनताकी आभा उठी 'वन्य' धन्य' और दिजाबामे छा गया।

बाचक—भिन्के प्रयत्तनका वह अन्तिम दिन गा। वर्गी गाँवक राणाः मे स्वविरमे कुमारजीवने प्रस्थानकी अपूर्णन नामि। स्थीपर बोले—

स्थिबर—सारा भारत तुम्हारे प्रयंचन सुननेको लालागि । ह, कुमारजीत । देशके कोने-कोनेस अद्यासान उपासक चढ आ ४८ है, उस निरास न सरो, रह जाओ ।

कुमार०—भन्ते ! निजनो निराश न कर, अपूर्णा १२। ताल मा। कुचीकी और । तथागक्का शान परमा, शाला (१५॥)

स्थिवर—किर द्यर तो न जाओ, नि रा प्रतासे समास २०००, पार्मस वी श्रह्मलाने तासेमरी पारीन पुरी तस्ति सहस्र सर्वास आक्राल है। विकराय दल राजार नहां मना, राजार स मानते । जलते नगर, उजडते गाँव उनकी चली राहकी कथा कहते है । न जाओ, हूणोकी ओर, भिक्षु ।

कुमार०—पर मुझे तो उन्होंमे जाना है, भन्ते । शाक्यसिहकी गिराका, उन्होंके आदिनिवास कानसूमे, चीनके उस उत्तर-पिश्चमी प्रान्तमे उद्घोप कर्षणा । इस देशमे, यहाँकी परम्परामे शान्ति और स्नेहकी कमी नही । शान्ति और स्नेहकी आवश्यकता उसी भूमिको है जहाँ हूणोंके मृत्यु-ताण्डवसे धरा धर्पित है, काँप रही है । हूणोंकी दिशाएँ मुझे पुकार रही है । अनुमित दे, भन्ते ।

स्यविर-कानमूमे, हूणोकी मूल भूमिपर ?

कुमार० — हाँ, भन्ते, कानसूमे, हणोकी मूल भूमिपर ही तथागतके सन्देश का यहा फूँकूँगा । देशका नस्कार, घृणाका वदला प्रेमसे, क्रोधका दयामे देता रहा है। महामना अशोकके पितामहके समय यवन अलिकसुन्दरने सप्तिसिन्धु जीता। असि और अग्नि लेकर आया था वर्वर। दो पीढी वाद अशोकने अलिकसुन्दरके देश मकदूनिया मे, यवन राज्योमे, औपिधर्यां वँटवायी थी। असि और अग्निके वदले उन्होने जीनेके माधन बाँटे। कैसे भूलूँ, भन्ते, उस पावन परम्पराको ? जाने दे मुझे भिक्षुतम, अनुमित दे।

स्यिवर—जाओ, भिक्ष्, निर्वन्ध हो । दिशाओमे समा जाओ । तुम्हारी गिरा गगनके दूरतम छोरोको छू ले । तुम्हारे पराक्रमसे सद्धर्म व्यापक हो । जाओ, वहुजनहिताय । वहुजनसुखाय ।

पृमार०-वहुजनहिनाय । वहुजनसुखाय ।

### [ पगचापको ध्वनि ]

बाचक—और निस्तु चला गया, कश्मीरकी ऊँचाइयोसे उतर काबुलकी पाटोमे नगरहार होता वामियानकी ओर, फिर हिन्दुकुण लॉघ आम् पार वह्लीकोमे । वहीं अब हूण वसते थे । और चढ गया निर्दृन्द्र भिक्षु पामीरोकी चोटीपर, वहाँ उनकी बिनायोमे, जडोका परकोटा वर्ककी मेखला बनाती थी, जहाँ जाने-आनेके मार्ग गाउ ग्रीष्ममे खुलते थे।

वाचिका—और वही हिमकी आँबी झेलता, तिनीवर पारे, झोने कराज मात्रमें भयानक शीत जीतता कुमारजीव जा पहुँ रा। रणाके पड़ावमे—चँवरी गायोकी सारके तस्वुओमें रानके प्यामें अस्प हूणोंका निवास था—सिहकों फाड डालनेवाले कुनोंके पीन, हुङ्कारसे पर्वतकी छाती दरका देनेवाले हुणोंके बीन । कामा कोमल थी उस भिक्षुकी, आत्मा लोहपत् वृह, मङ्गण प्रयन्भें निर्मम था। मन्तरियोने घेर लिया। ले गये गरपारके गामने, भालोंके बीन।

सरदार—[ विजलीको कडक-सी श्रावाजमे ] कौन हो तुग ? कुमार० [ हँसकर ] पहचानो !

सरदार—[ कुछ रुककर स्निम्ब स्वरमे ] ऐ, हाँ, पहचाना, यन हा । कुमार०—वन्य हैं, तनिक आम्थामे पहचानो, हणपनि।

सरदार-अर, तुम तो वही हो।

कुमार०-हाँ, बही हूँ, पर हूँ तुम्हारा वन् । ही।

सरदार—स्या तुमने मेरे सैनिकापर जादूकर मेरे विद्रार्टी अवका वास-मक्त नटी रिया था ?

नुमार०—ितया था, पर जादू करके नटी, औनित्य पाठार। और उट तुम्हारा शत्रु नहीं, पृत्र था, आत्मज।

सरदार—मै उने पुत्र नहीं मानता, तिद्रोटी है बह, महाशव । और देखों, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें भी यहाँ ही। हो तहें।

कुमार०—[हॅमकर] विद्रोह तो स्वय तुम्हारा अार तुवस हर रख है, जैसे तुम्हारे पुत्रने तुमसे किया था। रहें मही तो, तो मण विकञ्चन भिक्षुको मारकर मुझे वडभागी ही वनाओगे। मरण तो शरीर-वन्घसे मुक्तिका नाम है।

- सरदार—[ कडककर ] मै तुम्हारी ये वाते नही समझता । न तब समझा न अब समझ पा रहा हूँ । मै एक वात समझता हूँ, कि तुम मेरे विद्रोही शत्रुको वन्धन-मुक्त करके मेरे शत्रु हो गये हो, और मुझसे शत्रुताका परिणाम तुम जानते हो ।
- कृमार०—[ घोमे स्वरमे ] हूणपित, जिसके उल्लासकी कथा उजडे गाँव और घघकते नगर कहते हैं उसके कोपके परिणामका अनु-मान करना कठिन नही, पर मैं फिर कहता हूँ—तुम्हारा वन्धु हूँ, तुम्हे भयसे मुक्त करने आया हूँ।
- सरदार—[कडककर ] वन्द कर वकवास ! सिंहकी माँदमे सिंहकों छेड रहा है। मुझे कायर कहता है। मुझे किसका भय ? जिसके भयसे दिशाएँ काँगती है, शत्रु विना लड़े पहाडकी चोटीसे कूदकर डरसे प्राण दे देते हैं उसे डरपोक कहता है। जिसकी सेनाओकी धमकसे पामीरोकी छाती दरक जाती है, वह डरेगा! जिसका नाम सुनते ही सार्यवाह विपन्न हो जाते हैं, कश्मीर और काशगर, वामियान और वास्त्री, खुतन और कुची, तियेनशान और तुर्फान हिल जाते हैं, उसे भय हैं। तू पागल है, निरा पागल!
  - म्मार० कोप न करो, हूणपित, तथ्यको समझो । तुम्हारी सारी क्रियाओ-का कारण त्राम है, अकारण भय । कश्मीर और काशगरको तुम हरसे लूटते हो, वामियान और वास्त्रीको समय-समयपर तुम उसो भयके कारण रौद आते हो, खुतन और कुचीपर तुम त्रासके मारे ही घेरे टाला करते हो, तियेनशान और तुर्फानकी गृहाएँ तुम्हारे मारक शत्रु न उगल दे इस हरसे वार-वार उनके फेरे लगाते रहते हो । वोलो, क्या यह सच नहीं ? मनको

टटोलकर बोलो, त्या भग तुम्हारी गत्राठक शक्ति नती तुम्हारी जपन्य कूरताओका जनक नहीं ?

सरदार—[कुछ निस्तेज होकर सैनिकोमे ] ते जाओ, पर कर में इस पागलको, कीलोकी कारामे।

[ सैनिकोके जूतोकी श्राताज, चट्टान दूटनेकी शाकाज ] कुमार०—[ जाते जाते ] मुझे निरमय बन्द कर दो, बन्दामें बाठ दो पर भला तुम कब अपने बनानमें मुक्त होगे ?

#### प्रस्थान

वाचक हणपतिने कुमारजीयको कारामे भेज तो स्थित पर उन उना कि उसने अपनी ही छातीपर जैसे किछा तर छी है। पहाठी पर जैस किमीने उसकी कूरताओका रहस्य मोउकर सामन रण स्थित है। उसके नयनोकी नीद मर गयी, नूस मा चली, कियाना परवार गरम पड गया। वह अपनी की हुई एक एक हण्याना, एक एक अन्यानारको, उजादे गानाको, जलाये नगराने जान ही का किया वेदोको, सोलने लगा। उसे लगा जम यानुव उपने सार कारामा मात्र कारण जास रहा है—हायम जो है उस मा कारा जाय। और उसके मारे हुए श्रापुत्रों अलिय कर, जयन हा सा कार उस अपने ही बेटों ककार उसकी शानि हरने रम । पाक्ति मारे व्यव स्थान विकास पर्याप उक्ति मारे कार्य करने मारी निया उद्यान महामार जनम निकास मारे पर वहां अपने कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य करने सी आजा दी। जिल्ह जाया। किया कुनल रहां है पर नहां प्रवाह जारी था, राय शरीर रह दूसने हैं उस मारे कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य का

सरदार—[ बनाबदी हॅमी हॅमरर ] पापक, ताहर । कुमार०—कीलारी संस्पर गया है, कुल र नांति । न १००० है । तुमानका देगा साम राष्ट्र से अताहि, १५० और १०० और उमड आता है, उनके दु खोकी यादसे काया डह जाती है। पर भला तुम तो कहो, हणपित, वया तुम्हारी राते शान्तिसे वीतिती है?[ रुककर] पर तुम्हारे नेत्रोमे तो उन्निद्र वसा है। मैं तुम्हारे दु खसे दुखी हूँ, हूणपित, आकुल मनको स्थिर करो।

सरदार—[ बनावटी कडक भरी स्रावाज ] मेरा मन स्थिर है, भिक्षु। राते चैनसे सोकर विताई है मैने। मैं निडर हूँ, कालसे भी नहीं डरता।

कुमार०—[ बात काटकर हँसते हुए ] तुम अपनी छायासे डरते हो, हूणपित, अपने ही स्वरसे, अपने किये कृत्योसे । लोभने तुम्हे क्रोध दिया, क्रोधने कृत्य, कृत्योने भय और अब तुम्हारा सारा आचरण मात्र त्रासके अधीन हैं । वहीं तुम्हारी सेनाओका सगठन करता है, तुम्हारे अभियानोका निरचय करता है, युद्धोका सचालन । भयकी तुमने आँधो चलायी है, उसके प्रधान शिकार स्वय तुम हो चले हो ।

सरदार—[ सहसा ग्रासनसे गिर पडता है ] ऐ, यह मुझे क्या हुआ ? [ संनिकोका डरकर इधर-उधर हट जाना ]

कुमार०—[ सरदारको श्रासनपर बैठाता हुगा ] उठो, सज्ञा लाभ करो, हूणपित । समारमे भयका पक्ष गौण है । समारका प्रजनन-पालन म्नेहमे होता है । स्नेह उसका प्रधान पक्ष है, जानो । जो दूसरोको अपने त्राममे राष्ट्रित करना है वह स्वय अपनी छायासे उरता है। धरापर इतनी धूप फैन्नी है, इतना वन्धुत्व भरा है ससारमे— उनका अपमान न करो, भोगो उन्हें।

सरदार—[धोमे स्वरमे ] भिक्षु ! युमार०—बोलो, हूणपति । कहो ।

नरदार—न वहो हणपित मुझे, भिक्षु । मै तुम्हारी कीलोपर भी चलने-वाली गिवतमे ईर्प्या करता हूँ । तुम अपनी यह शान्ति, यह मुसकान तिनक मुझे भी दो, मुझ कूर वयरको, तिमले न हि किसीको चैनको सीद मोने दिया न राप मोगा। सा करा तुम हे कि मेरे कार्योका मान कारण भग है और अप मैं दूनरोग यात भर कर स्वय अपनी छायामे, अपनी निप्रा और द्वालिय करो लगा हूँ। निकटतम बन्धु मेरा पहला बादु है, उसीको अपनी रक्षाके लिए नियुक्त करता हूँ, उसके राष्ट्रामे मर्गाधिक करता हूँ। इसी भयने मुजने अपने वेटो तकका बाद कराया। तृग पण हि वह निरुक्त हैंसी, अपनी यह द्वालि तिनक मुझे भी या। कुट पजता है।

कुमार० — ले ठों, बन्तु, ठे ठों ! मेरी शालि, मेरा म्नेट ठे ठों, तत्त्व छे ठों ! घराकी परित्रि वडी हैं, यन एको उपये भी यथे, और स्तेट तो बट नि सीम सम्पद्म हैं जिसपर शालिका अपर कैने प्रतित्ठित हैं। सन उस पासकों हैं। सनके उद्दर्शन भी कर नहीं छीजती । आआ उसकी परिविध, पर उप जन्द, सद्मामी परिविध आओं!

सरदार—भन्ते, तथा भेरे जैसे कूट पातकोक लिए भी तुम्मर सहागण स्थान है रे भै भला किस मुँग्स उसकी शरण जाल रे

कुमार०—नुम्हारी कुरता निब्बय भीषण है, मिन, पर व । ना निराह अनत्त है। तुम्हारा घृणा नि सन्दर तभी है, पर रेकड देते ने हैं के परित्र नहीं मानता, और से तम अपने दार पदा से के कि उन्मुक्त रेपता है। आजसे तुम सामित हुण, आजि, पर के बरो सहवसमें

बाचिका—और उस विकास हमा सरभारत स्थापन प्राप्त (०) १८० महोसा बाट । काशगर और अर्थमार वेत १८८० छ। महाभूमिर मार्गम भूगरतासन साकुठ दर्जार (०) ५५४ व और संप्रमित्र । भयानक समी, भीगण (पा)

- सघ०--भन्ते, अव प्यासके मारे प्राण आकण्ठ आ गये हैं। एक पग नही वढा जाता। टट्टुओकी भी शक्ति क्षीण हो चुकी हैं।
- कुमार०—उनकी चिन्ता न करो, सघिमत्र । पशुमे मनुष्यसे प्यास कम होती है। जीवोमे तृष्णालु सबसे अधिक मानव ही है। [हँसता है।]
- सघ० कैसे सयम रख पा रहे है, भन्ते ? आप तो मुझसे कही दुर्वल है। आपके होठ तो और भी अधिक सूख गये हैं।
- कुमार०—[हँसता हुआ ] संघिमत्र, चोटसे चट्टान टूट जाती है, पहाड-को छाती दरक जाती है, पर मानव हृदय अपने ऊपर रेप नहीं लगने देता। वह जितना ही कूर हो सकता है, कठोर, उतना ही स्नेहिल, द्रव भी। हिया पाहनसे भी कठोर है, वज्रसे भी निर्मम, और सहनेकी शिवत जितनी उसमे है उतनी लोहमें भी नही। काया गल जाती है पर मर्मका बना हिया मुरझाता तक नही। मनकी शिक्त बड़ी है भिक्ष, अपार।
  - सघ०—नया करूँ, भन्ते । अव तो जैसे चरण कण्ठमे समाकर अवरुद्ध हो गये हैं। प्यास अव और चलने न देगी। अव मुझे, भन्ते, इस सिकतामे समाधि लेने दे। आप मेरे चीवर ले ले, सम्भवत आतपसे बुछ रक्षा हो।
  - सुमार०—[ हॅसकर ] तुम्हारे चीवर आतपसे मेरी रक्षा कहाँ तक कर नकेंगे, मघमित्र ? अच्छा देखो, एक काम करो । अञ्चकी शिरा काटकर थोडा रक्त पी लो, पिपासा कुछ शान्त हो जायेंगी ।
  - मघ०-ए, यह वया भन्ते ? हिंसा ?
  - म्भार०—यह हिंसा नहीं है, भिक्षु, रक्षा-कवच है, धारण करो इसे। जीवनसे बढकर कुछ भी पवित्र नहीं। फिर इष्ट कानसू पहुँचना है, जीविन रहकर। यहाँ अधिकके लिए कोडेका हनन है। इष्ट

महान् है, महुत्पकी दृटना और इटकी नकजाके जिल्मने उतिन है।

- सघ० बन्य है, भन्ते, कि दृष्टि अब भी कानमूरा ही गाी है। पर भना आब अपनी प्यामके लिए तथा करेगे ?
- कुमार० अभी कोई चिन्ता नहीं, पर यदि आपरपाता है तो में रा। भी वहीं करूँगा जिसकी तुम्हें अनुमति देता हैं। और विकार रात के लेनेने टट्टुओकी मृत्यु भी नहीं हो जाती।
- बाबक—इस प्रभार दिन और रात एक करते दोनो भिष्ठ मृती पहुँ । जीवा पहाँ में नहीं पहुँ न तुकी थी । महाविहार मुमार नी न दिए अपने हार मोले उत्युक्त था । भिष्का या दिशा नामें नर तुका था । भिष्क और अनाय राजा भीर राज्य उसके स्वामको लिए माउँ थे ।
- वाचिका—िन वृते वर्षा अपने जानका कोष तृतीम रहणा। अत्र नी उसका उष्ट हुन हुआँग ही था, कानम् ही, पर उसके दिल उस पर्याप्त नैयारी करती थी। जीनम तह ती विकास तालाहा प्रचार चाहता था जितमे वहाँकी दूसर्प जातिमाँ हिसाब तिर्व है। ताब, रनेहने सिक्त ।
- बाचप्र—चीन जब भी निर्मम था। उथा निष्णु नोरम रागे रहता हाकी रोठ रह थ, जगर नगर राज खार ते रह थ, मान मन राम नित-नित सीण होते ता रही ते। और एक कि मान मन ने मुचेते नगरपर भी तेरा प्राठकिता। नगरभी विता रहन ता। चीनी रेनापतिन मुमार्गा पता जा कि ता। मार्ग के म निद्यानी रूपने एकी पी, असर रहा पता मुमार्ग गणा हुए केरा—
- बुमार०—देवि, झाडा रो, स्था । संसा १५४४ । अस्यास १००० । दर्गा लोडास शासास । अली र्यंड १, १४४४ र १

- जीवा—जाओ, भिक्षु, कानसूका तुम्हारा सकल्प पूरा हो ।
- कुमार चिन्ता न करना, देवि, सद्धर्मके महामार्गपर तुम्हीने मुझे आरूढ किया था। आशीर्वचन करो कि चेतूँ, कि उपासक चेते, कि जग चेते।
- जीवा—जाओ, कुमारजीव, जाओ। पन्य नि शूल हो। तथागतके देखें सत्यका प्रसार करो—सत्य जिसका आदि कल्याणकर है, मध्य कल्याणकर है, लन्त कल्याणकर है। बहुजनहिताय, बहुजन-सुखाय, जाओ।

कुमार॰ —[ जाता हुद्या ] वहुजनिहताय, वहुजनसुखाय !

वाचिका—और भिक्षु चला गया, विन्दियों के बीच, विजयिनी चीनी सेनाके साथ। जब तक ऊँटोकी घण्टियाँ बजती रही, जब तक टट्टुओकी धुँघली रेखा क्षितिजसे मिट न गयी, जब तक उनके पदोसे उठी धूल आकाशमें विलीन न हो गयी, तब तक जीवा खडी पूर्वकी भोर भरे नयनी देखती रही।

[ठक् ठक् ठक् पत्यर काटनेकी स्रावाज उसीके बीच वाचिकाका स्वर]

वाचिका—तुन हुआंगकी गुफाएँ खद रही है [ ठक् 'ठक्की श्रावाज निरन्तर ], कान-सूके हूणोने नत-मस्तक हो कुमारजीवके उपदेश अपनाये हैं। गुफाएँ काटी जा रही हैं। आस्थावान श्रम पर्वत तोहता जा रहा है कि उमकी चिकनाई दीवारोपर बुद्धके चारो दैभव लिप लिये जाँय—जन्मके, महाभिनिष्क्रमणके, सम्बोधीके, निर्वाणके, कि विश्ववन्धुत्वकी उदार धारा मरुमे निरन्तर बहुती रहे, कि प्रीति घृणाको जीत ले, मानवता वर्वरताको।

पायक-नुमारजीवनी ज्ग-नाधना पूरी हुई। बारह वर्ष हूणोंके मूल

स्थानमे रह कर उसने नौरा गन्थोका मम्पारन तिया। गम्पारी ह प्रचारके लिए चीनियोने कागज कपका तैयात कर लिया था, भा उन्होंने मुद्रणका भी व्यक्तिकार कर लिया। भारतके उप गरामने दूरके बन्धु मानवको परमनेके लिए, उसके प्रकारके लिए जो जा। भेजा वह अनन्त पोथियोमे छपा और उस प्रयत्नका परिणाम कर हुआ कि पुस्तकोकी छ्याई ससारमे प्रचलित हो।

वानिका—िकसीने न जाना कि उस भारतीय पेरणाका परिणाम राना दूरमाभी होगा, कि अगठी सदियोंके म्रोपके प्राचीपरण और धर्म-सुभारके आन्दोठनोमे उसी मुद्रण-कठाका उपयोग हामा विस्त आविष्कारकी प्रेरणा कर्मठ चीनियाको भाराने दी । कुमारजीवको सावना सफल हुई ।

> [ देह-त्यामके समय अपने जिल्लोमे चिरे हुए मुपारजीतने कहा— ]

- कुमार०—मेरे कर्मको चतो । कर्म जो मानत सेताह रूपम भरा अगृपन बन गया था । पर मेरे जीवनको आदण न मानः । मैं की त रं। कीचमें कमठ फलता हैं। मेरी सापना नगर रूपम पर्ध । तमर लोट लो, कीच छोड़ दो।
- बादक—देशस जान वाहे नित्रान उस तमता नता, उस आग तहासा ।
  नुन हुत्रासके दरीसृह देशीकी तीशिय सह तहा समा । सौ सर ताह गौतम प्रज्ञाकित ताकीस चाह तहा तुन हुतास पहुँ तता क बहा चट्टानीसर गुआसर उनियों वरस रही की । उसता स्वत्स र
- प्रजारिक—भन्ते, अतिक हूणन रोमर साम्याणिक रिक्तार के रा रागरेस दिसन तम भैका बढ़ राख्याक तक राजो सार्का

दिगाएँ रक्तके छीटोसे लाल हो उठी है, निदयोमे रक्ताभ जल उमड आया है। लोकपाल विचलित हो गये है।

- स्यिवर—[ कुछ ऊँची भारी श्रावाजमे ] प्रवचनोकी मात्रा वढा दो, स्नेहकी वाढमे घृणाको डुवा दो । यहाँके हूण सद्धर्ममे दीक्षित हो चुके हैं, उनका मकल्प उनके वन्धुओका इष्ट होगा । कोप न करो, भन्ते ।
- प्रज्ञारुचि कोप नहीं करता, भन्ते । पर तिनक और सुने भारतका वैभव नष्टप्राय है। हूणोने सप्तसिन्धुसे अन्तर्वेद तक घरा आकान्त कर ली है। तथागतकी मूर्तियाँ मध्यदेशमे, गान्धार और उद्यानमें चूर-चूर हो रही है। गुप्त सम्राटोका विशाल साम्राज्य लडखडा-कर गिर पड़ा है। सरस्वती वर्बर हूणोको मोर्छल झल रही है।
- स्थिवर—गान्त हो, भिक्षु । सद्धर्मका पराक्रम कुछ थोडा नही । हूणोकी गित कक जायेगी, उसी मात्रामे जिस मात्रामे हमारा स्नेह उन पर प्राणवान् होगा । रोमनोकी शिवत-ताण्डवसे गुप्तोका शिवत-ताण्डव भिन्न नहीं हैं। मानवका मूल आचार मानवीयता है, उम मानवीयताका नाम स्नेह और वन्युत्व हैं। हिसाके वाहुल्यका अर्थ हैं विरोधी तप और साधना, प्रेम और दयाकी कमी। गुप्त नाम्नाज्य मिट गया, मिट जाय। देशकी मूल प्रेरणा जब तक विय्ववन्युत्व हैं, क्रोधका उत्तर जब तक वह शान्ति और क्षमासे देता हैं, तब तक उसका स्नोत सूख नहीं सकता, जीवन सहस्रधाराओं प्राणवान् होकर बहेगा। निर्हन्द्द हो, भिक्षु, गरल पीकर अमृत उगलो। नीलकण्डके व्यापक आचारसे मूर्धा टिका दो।

# [ निरन्तर छेनियोकी श्रावाज ]

षाचिषा—और तुन हुआगके दरीगृह मदियो अपने कलेवरपर अजन्ताकी परम्परा उनारते गये। हूणोकी युद्घ-पिपामा मिट गई। चीनने

तवके बाद सदा युर्य-विरोगी नीति अपनार्द, शाणि और पेणा-मृतकी । और आज उसके राष्ट्रीय नार्यशालाकी प्रतिशिष्य अजन्ताकी स्मृतिमें तुन हआ के गगनवारी विशासरोके जिल्लाकी लिखे हैं। भारतीय संस्कृतिकी मूल पेरणा विशास हर्द, द्रकी अगली सदियोके सामने किर सकड कालमें एक कर गाणा—

| जो तोको काँटा बुवे, ताहि बोइ तू फ्त ! |

# महाभिनिष्क्रमण

#### दृश्य ?

# [ मूल पाली पदोका पाठ ]

[ दिच्य सगीत—वाचककी पृष्ट-भूमिमे मन्दस्वर । ]
वाचक—अविरावती, रोहिणीके मध्य लुम्विनी फूल उठी । देवदहरे मार्गमे
माया खडी थी, शालभजिकाकी मुद्रामे । शाल फूल उठा । [तिनिक
क्क कर] नवजातने सात पग लिये, पग-पगपर पृण्डरीक विकसा ।
शक और महाब्रह्माने नवजातको उठा लिया, कल्पतरुओके
कुसुमजाल पर । प्रसन्न देवोके उत्सव अपनी परिवियोको लाँघ
चले । उनसे भावी बुद्धका जन्म सुन महर्षि कालदेवल शुद्धोदनके
महलोमे पहुँचे । नवजातको देखकर गद्गद हुए । लक्षण पढे—
[ सगीतका तिरोभाव ] ।

षालदेवल-वत्तीम लक्षण, अस्मी अनुव्यजन । शुद्धोदन-[ गद्गद स्वरसे ] परिणाम महर्षि ?

[ नेपथ्यसे ] "स चेदगारमध्यावसित राजा भवति । चतुरङ्गश्चक्रवर्तीः" स चेत्पुनरगारादनगारिका प्रवर्जित तथागतो भविष्यति निषुष्टशब्द सम्यक्सम्बद्ध ।"

षाल०-सार्वभीम चक्रवर्ती।

गुढोदन-[ प्रसन्न स्वरसे ] सार्वभौम चक्रवर्ती ?

काल० — नार्वभौम चक्रवर्ती । सार्वभौम बुद्ध ।

गुढोदन-नरी समझा, महामुनि ।

षाल०--नवजात यदि ससारमे रुका तो सार्वभौम चक्रवर्ती होगा, प्रव-जित हो गया तो मार्वभौम बुद्ध।

दाचक-मर्हाप महना रो पडे। फिर भागिनेय नालकको देख हैंसे।

शुद्धो०-महर्षि, दु ली नगे हुए ? नग सक्त भवमे ?

काल०—आज्वस्त हो, राजन्, सकटकी नाजातपा छापा तक न भे पंथो। [फिर नालककी श्रोर देगकर | भागिनेत, भागपात है त् सुनेगा, मैं अभागा जो जातपिहको मुन न सकूगा।

#### हरग २

बाचक—अकुर बड नला, कोप ठे फूडनी गयी, मापा स्तम विधार न्ती थी, पर माँ सी प्रजापनी गोतमीका म मुगय स्तेत पा विद्यात र नले । आचार्प विश्वासियने ज्ञान दिया, सारवादार्पन हरत प्रवत । पर पिताका अन्तर आकृत था । उसमे चोर प्रयापा, प्रविच भागी प्रजापना चोर ।

याचिका—उसने तरणके नारों और विज्ञासकी परिसा ता है। तीत है।

महरू राउँ किये—श्रीतकालों, यीरण और वर्णक । जन जिलाम के का

हम । शरर् और विश्विर, हेमला और तसल, निराच और तथा आपने अनु अभवन उन महर्जाकों, उक्त पराम नर जिलामा कि नहार करने लगे। म स्वता महिर नारियान कि माद्र अध्यान के प्राप्त कि स्वार्थ कि स्वार्थ कि स्वार्थ कि स्वार्थ कि माद्र कि निरा विश्व कि स्वार्थ कि साम कि स्वार्थ कि साम कि स्वार्थ कि साम कि स्वार्थ कि साम क

बाचक—और तभी एक त्या सैनाम पाइन हा रवार हाई सिहास जब उदानकी और राजमासका कर।

[ रथ गमनको धानि ]

सिद्धार्थ—सीम्य । कीन है यह ? इसके तो केश भी औरोकेसे नहीं ? सारयो—वृद्ध, कुमार, वृद्ध है यह । सारे जीवधारियोको इसीकी भाँति एक दिन जराजर्जर होना होता है ।

सिद्धार्थ—धिक्कार है ऐसे जन्मको, जरा जिसमे जीवधारीको शिथिल कर देती है। लौटो, मित्र, फेरो रथ।

सारथी-आयुष्मान् उपवन न चलेगे ?

तिद्वार्य-रथ फेर हो, मित्र ! लौटो, निवासको लौटो ।

# [ रथके लौटनेकी घ्वनि ]

गुद्धो०—[ प्रवेश कर ] सारिथ, कुमार इतने शीघ्र कैसे लीटे ? सारिथी—देव, उन्होने वृद्ध देखा है, और उन्होने जो वृद्ध देखा तो

नसारसे विरक्त हो चले।

शुद्धोदन-भेरा नाश न करो। शीघ्र नृत्यका आयोजन करो। विलासमे रम कर फिर वह ससार तजनेका विचार न करेगे।

वाचक—राजाने पहरेपर दुहरे सतरी विठा दिये। दिन बीत चले। और एक दिन उसी रथपर, उसी राजपथ पर—

# [ रथकी घ्वनि ]

सिद्धार्थ—मित्र सारिष, कौन है यह जर्जरकाय, स्थूलोदर, पाण्डुगात्र, कांपता, कराहता ?

सारथी—रग्ण, कुमार, रुग्ण । सभी जीवघारियोको एक दिन ऐसे ही रोग का शिकार होना होगा ।

सिटार्थ—धिवकार है ऐसे जन्मको, रोग जिसमे इतना प्रवल होकर काया-वो व्यर्थ कर देता हैं । लौटो, मित्र, फेरो रथ।

सारथी-आयुष्मान् उपवन न चलेंगे ?

सिद्धार्थ—रथ फेर लो, मित्र। लौटो, निवासको लौटो।

रियकी ध्वनि ]

शुद्धो - महर्षि, दु खी क्यो हुए ? क्या सकटके भयमे ?

काल०—आव्वस्त हो, राजन्, मकटकी नवजातपर छाया तक नही पडेगी।
[फिर नालककी श्रोर देखकर ] भागिनेय, भाग्यवान् है तू,
सुनेगा, मै अभागा जो शाक्यमिहको सुन न मकूँगा।

# दृश्य २

वाचक अकुर वढ चला, कोपले फूटती गयी, माया स्वर्ग मिधार चुकी थी, पर माँ सी प्रजापती गोतमीका मधुमय स्नेह पा मिद्धार्य वढ चले। आचार्य विश्वामित्रने ज्ञान दिया, शाम्त्राचार्यने हस्तलायव। पर पिताका अन्तर आकुल था। उसमे चोर घुमा था, पुत्रकी भावी प्रयुज्याका चोर।

वाचिका—उसने तरुणके चारो और विलासकी परिसा बाँबी। तीन-तीन महल खडे किये—शीतकालके, ग्रीण्म और वर्षाके। उनके उद्यानोमें पद्मसर लहराने लगे, नील श्वेत रिक्तम कमल अभिराम डोलने लगे। शरद् और शिशिर, हेमन्त और वसन्त, निदान और वर्षा अपने ऋतु-वैभवसे उन महलोको, उनके पराग भरे उद्यानोको निहाल करने लगे। मबुसेवी मिंदर नारियोके बीच मादक लावण्यकी घनी थी स्वय सिद्वार्थको प्रिया गोपा, दण्डपाणिकी कन्या यशोधरा। पर इस विलासके विपुल कोटमें भी कुमार गौतमके मृत्यपर चिन्ताके वादल डोल जाते, कवल कुम्हला उठता। कुमार पुष्किरणीके तीर चले जाते, चुपचाप। जामुनके पेट तले जा बैठने, समाधिमें नेत्र मुँद जाते। और वृक्षोकी छाया लम्बी हो जाती पर जामुनकी छाया निष्कम्प खडी रहती।

वाचक—और तभी एक दिन सैन्यव घोटोंसे जुड़े रथपर चढ़ मिद्वार्थ जब उद्यानकी ओर राजमार्गपर चले।

[ रथ-गमनकी घ्वनि ]

सिद्धार्थ—सीम्य । कीन है यह ? इसके तो केश भी औरोकेसे नही ? सारयी—बृद्घ, कुमार, वृद्घ है यह । सारे जीवधारियोको इसीकी भाँति एक दिन जराजर्जर होना होता है ।

सिद्धार्थ—धिक्कार है ऐसे जन्मको, जरा जिसमे जीवधारीको शिथिल कर देती है। लौटो, मित्र, फेरो रथ।

सारथी-आयुष्मान् उपवन न चलेंगे ?

सिद्धार्य-रथ फेर लो, मित्र ! लौटो, निवासको लौटो ।

# [ रथके लौटनेकी ध्वनि ]

शुद्धी - [ प्रवेश कर ] सारिय, कुमार इतने शीघ्र कैसे लौटे ?

सारथी—देव, उन्होने वृद्ध देखा है, और उन्होने जो वृद्ध देखा तो मसारसे विरक्त हो चले।

शुद्धोदन-भेरा नाश न करो। शीघ्र नृत्यका आयोजन करो। विलासमे रम कर फिर वह मसार तजनेका विचार न करेगे।

बाचक—राजाने पहरेपर दुहरे सतरी विठा दिये। दिन बीत चले। और एक दिन उसी रथपर, उसी राजपथ पर—

### [ रथकी ध्वनि ]

सिद्धार्थ — मित्र मारिष, कौन है यह जर्जरकाय, स्यूलोदर, पाण्डुगात्र, कांपता, कराहता ?

सारथी—रग्ण, कुमार, रुग्ण । सभी जीवधारियोको एक दिन ऐसे ही रोग का शिकार होना होगा ।

सिटार्थ—धिवकार है ऐसे जन्मको, रोग जिसमे इतना प्रवल होकर काया-को व्यर्थ कर देता है । लौटो, मित्र, फैरो रथ।

सारथी-आयुष्मान् उपवन न चलेंगे ?

सिद्धार्य—रथ फेर लो, मित्र । लौटो, निवासको लौटो ।

[रथको ध्वनि]

शुद्धोदन—( प्रवेशकर सावेग ) मारिय, कुमार इतना शीन्न की लीटे ? सारयी—देव, उन्होंने रुग्ण देखा है, और उन्होंने जो रुग्ण देया तो ममार-मे विरक्त हो चले।

शुद्धोदन—मेरा नाग न करो । क्रीडाओका आयोजन करो । वाचक—और पहरुए दुगुने हो गये, फिर उमी रथपर, उमी राजपय पर—

# [ रयकी घ्वनि ]

सिद्धार्य--यह कीन, मित्र मारिय, निस्पन्द, निर्जीव ? सारयी--मृतक, कुमार, मृतक। जीववारियोकी अन्तिम गित यही है, मरण।

सिद्धार्य—धिक्कार है ऐसे जन्मको जिमका अन्त मरण है। लौटो मित्र, फेरो रथ।

# [ स्वल्प विराम ]

वाचक—और शुद्धोदनने जो यह सुना तो पहरूओकी मस्या दुगुनी कर दी, क्रीडाका आयोजन वढा दिया। फिर एक दिन उमी रथपर, उमी राजपथपर—

# [ रथकी ध्वनि ]

सिद्धार्थ—मित्र सारिथ, यह कौन, दीप्ताननवारी ? सारिथो—भिन्नु, कुमार, परिव्राजक । सिद्धार्थ—हाँको मित्र, रथ हाँको, शिथिल न करो उसे । उपवन चलो ।

वाचक—तत शिव कुषुमितवालपादप परिश्रमत्प्रमुदितमत्तकोकिलम् । विमानवत्सकमलचारुदीिंघकं ददशं तद्वनिमव नन्दन वनम् ॥ उद्यान क्या था, नन्दनवन था, फूले तक्ओपर मत्त कोकिल अम रहे थे, सुन्दर दीिंघकाओमें कमल विकसे थे—विस्मय विस्कारित नेत्रोंसे वहाँ मुन्दरियोने कुमारका स्वागत किया । विविध नेष्टाओ- से, लिलत पदावलिसे, प्रणय उपहारसे वे कुमारको आकृष्ट करने लगी। पर कुमार सयमसे डिगे नही।

सिद्धार्थ—क्या ये नारियाँ अपने यौवनको क्षणिक नही समझती ? रूपसे जन्मत्त है ये, जरा जिसे नष्ट कर देगी । हा धिक् ।

# [ घुंघरूकी ग्रावाज ]

एक गणिका-प्रियतम ।

सिद्धार्य—[ प्रपने प्राप ] निञ्चय ये अपनेको रोगसे आक्रान्त नही देखती, तभी तो व्याधिभरे जगत्मे ये इस प्रकार प्रसन्न है।

दूसरी गणिका-पद्मलोचन ।

सिद्धार्थ—[ श्रपने श्राप ] सर्वापहारी मृत्युसे अनुद्धिग्न होनेसे ही ये स्वस्थ और निरुद्धिग्न खेलती हैं, हुँसती हैं।

नारी स्वर—-भिन्त-लेख सम्पन्न करो, अभिराम तरुण, कपोल उत्सुक है, रागरजित करो इन्हे।

सिद्धार्थ—[ प्रपने प्राप ] जरा-व्याधि-मृत्युको जानता हुआ कौन वृद्धि-मान निरुद्धिग्न रह सकता है ? प्रगट है कि जैसे एक वृक्षको गिरते देखकर दूसरे वृक्ष शोक नहीं करते, जरा-व्याधिसे पीडित जीवो और मृतकोको देखकर इन्हें भी शोक नहीं होता।

उदायी—[ प्रदेशकर ] कुमार, राजा द्वारा नियुक्त तुम्हारा योग्य मित्र हूँ। प्रेमाकुल कुछ कहना चाहता हूँ।

सिद्धार्य-वोलो मित्र !

उदायी——िमिन भावसे कहता हूँ, कुमार, नारियोके प्रति उदारताका यह अभाव तुम जैसे तरुणके योग्य नही । विशालाक्ष, हृदय विमुख होते भी अपने रूपके अनुरूप उनके अनुकूल आचरण करो । नामचारिणी इन नारियोकी उपेक्षा न करो । साहचर्यका उपनोग करो ।

- सिद्धार्थ—मित्रतासूचक तुम्हारे वचन, तुम्हारे अनुकूल ही है, सौम्य । मैं विषयोकी अवज्ञा नहीं करता, पर जगत्को अनित्य जानकर उसमें मेरा मन रम नहीं पाता । आनन्दपर जरा ताक लगाये बैठी हैं, विलासपर व्याघि बलवती हैं, सौन्दर्यपर मृत्युकी छाया डोलती हैं, कैसे भोगूँ इन्हें मित्र ।
- उदायी—वयस्य, अनेक ऋषियो-देवताओने भी इस प्रकारके दुर्लभ भोगोका अनुधावन किया है और इनको ओर उनके मनमे मोह उत्पन्न हुआ है किन्तु तुमको तो ये दुर्लभ भोग स्वत प्राप्त हुए हैं। तुम इनकी उपेक्षा क्यों करते हो ?
- सिद्धार्थ मैं अस्थिर सुखकी चिरतार्थताको प्रमाण कँमे मानूँ ? सयतात्माको विषयोमे आसिक्त नही होती । कँसे रमूँ, क्षयकारक विषयोमे ? मृत्युको अनिवार्य जानते हुए भी जिसके हृदयमे काम उदय होता है, उसकी बुद्य छोहेकी बनी समझता हूँ, क्योंकि महाभयके होते वह प्रसन्न होता है, रोता नही ।

#### [नेपथ्यमें]

श्रसशयं मृत्युरिति प्रजानतो नरस्य रागो हृदियस्य जायते। श्रयोमयी तस्य परेमि चेतना महाभये रज्यति यो न रोदिति ॥

# [ प्रकाशका सूचक सगीत ]

1340—अपने प्रसायनको इस प्रकार व्यर्थ जान विहार-भूमिकी प्रम-दाओने अपने मडनकुसुम मसल डाले, फिर प्रणय-चेष्टाओं के निष्फल होनेपर कामका निग्नह करती, भग्न मनोरय होकर नगरको लौट गई।

ततो वृथाघारितभूषणस्त्रज्ञ कलागुर्गोश्च प्रणयैश्च निष्फर्न । स्व एव भावे विनिगृह्य मन्मथ पुर ययुर्भग्नमनोरया स्त्रिय ।।

#### दृश्य र

वाचक—विहार-भूमिमे दिन भर विनोदकर सिद्धार्थने पुष्करिणीमे स्नान किया। फिर विविध प्रसाधन अलकरणोसे युक्त हो उत्तम रथपर चढ वे जैसे ही महलोको ओर चले, दासी आ पहुँची। दासी—[ उल्लासभरे शब्दोमे ] आर्य, गुभ हुआ । तनय ! सिद्धार्थ—अगुभ हुआ, राहुल । वन्धन उत्पन्न हुआ । वाचक—राजाने नवजातका नाम राहुलकुमार रख दिया। उधर क्षत्रिय कन्या किसा गोमतीने अपने प्रासादसे नगरकी परिक्रमा करते वोधिसत्त्वकी गोभा देखी। फिर हुष गद्गद उसने, उदान कहा—

निव्युता नून सा माता, निव्युतो नून सो पिता। निव्युता नून सा नारी यस्साय ईदिसो पती॥ [निदान कथा]

परम शान्त है वह माता, परम शान्त है वह पिता।
परम शान्त है यह नारी, जिसका यह पित है।
सिद्धार्थ—सच कहा इसने। परम शान्ति खोजनी है मुझे, निर्वाण पद
पाना है। लो, मारिय, कल्याणी किसा गोमतीको मेरा यह
मनताहार दो। कहो उससे, फले उसकी वाणी। [ मुक्ताहार
देता है] यह हार उसकी गुरु-दक्षिणा हो। चला मै अव
विजनकी ओर।

बाचक - जरा-मरणके विनाशके लिए वन जानेकी इच्छा करनेवाले बोबिमत्त्वने अनिच्छासे महलोमे प्रवेश किया, जैसे वनैला हाथी पालनू हाथियोको घेरेमे करता है। किर पिताके समीप जा वह विनीत हो बोला --

तिद्धार्थ—राजन्, मोधके हेतु प्रव्रज्या चाहता हूँ, कृपया आज्ञा करे । गुद्धोदन—[ फ्रांसुप्रोने रक्ती कांपती ग्रावाच ] हे तात, रोको इस युद्धिको । यह ममय तुम्हारे वर्मको शरण जानेका नही। यौवनका सुख भोग लेनेसे तपोवन मुखद होता है।

सिद्धार्थ — तपोवनकी शरण न जाऊँ, राजन्, जो चार वानोमे श्रीमान् मेरे प्रतिभू हो — मेरे जीवनपर मृत्युका अधिकार न हो, रोग मेरे स्वास्थ्यका हरण न करे, जरा मेरे यौवनको विकृत न करे, न विपत्ति मेरी इस सम्पत्तिको हरे।

शुद्धोदन—[कुछ विदकर पर कातर स्वरमे ] इम अत्यन्त वडी हुई वृद्धिको तजो, कमरहित व्यवसायका उपहाम होता है।

वाचक—बोधिसत्त्व अपने महलोमे गया। नाना अलङ्कारोमे विभूषिन देवनारियो-मी सुन्दरियोंने वाद्य-नृत्यमे उमका प्रमादन आरम्भ किया। मुर्गान्यत दीप-वृक्ष निर्वात वल रहा था, कालागुम् और धूपके घुएँसे प्रासाद गमक रहा था। कुमार कञ्चन-गैयापर जा सोया।

नर्तकी १—[ दूसरीसे ] कुमार निद्रागत हुए, आ, सो रहे अव। नर्तकी २—आ, निद्रा नादमे कोमल होती है, निम्पन्द मोने दे इन्हे, आ। [सो जाती है]

[सङ्गीत द्रुततर। निर्वेदसूचक सङ्गीत]

सिद्धार्थे—[ जागकर पलगपर बैठता हुया ] आह । सौन्दर्य कितना कुरूप है। निद्रागत लावण्य कितना बीभत्म। निरावृत गरीर जितना ही स्वादु है उतना ही विनौना। अधर अमृत रमके चपक कहलाते है, उनसे बहती रालको कामुक नहीं देग पाता। मिदर अवलोकन कितना आकर्षक होता है, कितना मादक, पर उमका निद्रागत रूप कितना अभोग्य है। मण्डनगत गरीर कितनो छठना है, प्रकृत कितना अभोभन । चारो ओर अस्तव्यस्न पटी इन नारियोमे से प्रत्येक किसी-न-किसीके हदयमे आँ अं उटा देनी है, पर इनको इस स्थितिमें कोई देते। आह कष्ट, हा, गोक, आज

ही महाभिनिष्क्रमण करना होगा। [पलगसे उठकर द्वारके पास जाकर ] कौन है ?

छन्दक—मैं हूँ, आर्य, छन्दक । सिद्धार्य—महाभिनिष्क्रमण करूँगा । अश्व प्रस्तुत करो । छन्दक—अच्छा, देव ।

[ घोडेके हिनहिनानेकी स्रावाज ] [ प्रयाणसूचक सङ्गीत ]

वाचक—बोधिसत्त्व चला । चलते हुए उसने एक वार शयनकक्षमें साँका । दासियाँ, सिखयाँ जहाँ-तहाँ पड़ी थी । वस्त्र उनके खुले थे, अस्तव्यस्त । कुसुम-कोमल शैयापर बलती दीपिशिखा-सो सोती थी वह कोलिय दण्डपाणिकी गोपा, किपलवस्तुके शाक्य प्रासादकी कौमुदी यशोधरा, जिगुके मस्तकपर अभयका हाथ रखे, आराध्यको स्वप्नमें सोचती, रोकती । न रुका स्वजन । मार्तण्ड सरीखा शिगु एक वार जनकके अन्तरमे चमका । खीचा उमने उसे सहस्र करोसे । पर स्वजन रुका नही । ससारका स्वजन था वह, चल पड़ा । रोते विश्वके ऑसू पोछने । यह महाभिनिष्क्रमण था । किपलवस्तु जागा । महामणि खो चुकी थी ।

सिद्धार्थ—कन्यक, उड चल । बुद्ध वननेमें सहायक हो । आज तू मुझे एक रात तार दे । मैं सारे लोकको तासँगा, तुझे भी ।

# [ घोडेके हिनहिनानेकी ग्रावाज ]

जाना, कत्यक, ले चलेगा तू मुझे, शाक्य भूमिके परे ? [छन्दकसे] और छन्दक !

एदक-आज्ञा, स्वामी ।

तिद्धार्य—नाह्म, छन्दक, साहम कर । भववन्धनके काटनेमे सहायक हो,

तेरे बन्धन भी मैं कार्टूगा। उड चल, चला अ।, कन्यककी लीक-लीक।

- छन्दक—दिशाओं के परे, म्वामी। जब तक तनमे माँम रहेगी कन्यककी लीक न छोडूँगा, न स्वामीकी छाया।
- एक घीमी भारी श्रावाज—मित्र, सिद्धार्य, मत निकलो । आजमे मातवे दिन तुम्हारे लिए चक्ररत्न प्रकट होगा । दो हजार छोटे द्वीपोके साय चारो महाद्वीपोपर राज करोगे । लौटो, मित्र ।

सिद्धार्थ—कौन ? यह किसकी आवाज है ? कौन हो तुम भला ? श्रावाज—वगवर्ती हूँ।

- सिद्धार्य जाना, काम, जाना, मार हो तुम । जानता हूँ तुम्हे । वार-वार तुमने मुझे वहकाया है, वार-वार । तुम्हारा जाल मैं भेद गया हूँ । फिर भेद जाऊँगा । जाना, मार, जाना, तुम्हे, पर तुम भी जान लो कि मुझे चक्ररःनसे, राजमे, काम नहीं । मैं तो माहिं सक लोक धातुओको विनिन्दित कर बुद्ध बनूँगा ।
- मार—[भारी, दूर हटती श्रावाज] अच्छा जा, चला जा। पर याद रख, जब कभी तेरे मनमे कामनाजनित वितर्क, द्रोहजनित नितर्क, हिंसाजनित वितर्क उत्पन्न होगा, तब मैं तुझे समझैंगा।
- वाचक—श्रथ स विमलपङ्कजायताक्ष पुरमवलोक्य ननाद मिहनादम्। जननमरणयोरदृष्टपारो न पुरमह कपिलाह्यय प्रवेष्टा।। तव विमल कमलोके ममान विशाल नेत्रो वाले कुमारने नगरकी ओर देख कर मिहनाद किया—

''जन्म मरणका अन्त देखे विना कपिलवस्तु नामके इस नगरमे फिर प्रवेश न करोगा ।''

शाक्य और कोलिय छट गये, रामग्राम भी छूटा। अनोमारे तट-पर वह महायाती जा खडा हुआ।

#### दृश्य--४

सिद्धार्थ — छन्दक, इस नदीका नाम क्या है ? छन्दक — अनोमा, देव।

सिद्धार्य—हमारो प्रव्रज्या भी अनोमा होगी, महत्त्वकी, जैसी यह नदी है।
[ फिर घोड़ेको एड मार घारा लाँघता हुआ ]

सीम्य छन्दक, तू मेरे आभूषणो और कन्यकको लेकर जा, मै प्रव्रजित होऊँगा।

छन्दक—प्रविज्ञत मैं भी होऊँगा, देव । सिद्धार्य-तुझे प्रविज्या नहीं मिल मकती, तू लौट जा । छन्दक—देव !

सिद्धार्य—नही मिल सकती प्रव्रज्या तुझे, मैं कहता हूँ, नही मिल सकती।

छिन्दकका लम्बी साँस लेना

- सिद्धार्थ—[ ग्रपने ग्राप ] मेरे ये केश श्रमणके योग्य नहीं है। और बोधिमत्त्वके केश काटने योग्य कोई दूसरा है भी नहीं। इससे मैं अपने ही आप इन्हें खड्गसे कार्टुंगा।
- वाचक-फिर दाहिने हाथमे खड्ग ले बाये हाथसे मुकुट सहित केश पकड वोधिमत्त्वने काट डाले। शेप दो अगुल भरके केश दाहिनी ओरसे धूम सिरसे चिपक गये। जीवन भर फिर वे वैसे ही वने रहे।
- तिद्धार्थ—[ श्राकाशमे मुक्कुट सिहत केरा चूडा फेंकते हुए ] लो, देवताओ, नम्हालो इन्हें। तुमने मुझे बुद्घ होनेके लिए तुषित स्वर्गसे पृथ्वी पर भेजा था, अब सम्हालो इन्हें। यदि मुझे बुद्घ होना हो तो ये अधरमे टेंग जाय, नहीं भूमिपर गिर पडें।
- छन्दम आरचर्य । आरचर्य । केश-गुच्छ तो अधरमे टॅंग गये। धन्य, देव, धन्य।

सिद्धार्थ — आश्चर्य कुछ नहीं, छन्दक। वोधिसत्त्वके लिए कुछ भी अग-म्भव नहीं।

छन्दक--धन्य, वोविसत्त्व !

सिद्धार्थ—देख, छन्दक, यह काशीके बहुमूल्य दुकूल भिक्षुके योग्य नहीं। योगमे युक्त भिक्षुके त्रिचीवर, भिक्षापात, छुरा, मुई, कायवन्धन और पानी छाननेका वस्त्र, वस यही आठ वस्तुएँ होती है। सो तू ये मेरे पहलेके वस्त्राभूषण ले।

छन्दक-नही देव, मैं इन्हें सिद्धार्थ--लें, छन्दक, ले इन्हें। तर्क न कर।

[ छन्दक लम्बी साँस भरकर वस्त्राभूषण ले लेता है।]

सिद्धार्य — छन्दक । मेरे वचनसे माता-पिताको आरोग्य कहना । और सौम्य, गरुड समान बेगवान् इस घोडेका अनुसरणकर मेरे प्रति तुमने भिवत और पराक्रम दिखाये । यद्यपि अन्यमनस्क हूँ परन्तु तुम्हारे इस स्वामिस्नेहने बरबम मेरा हृदय हरण कर लिया है । तुमने मेरा वडा प्रिय किया । आभार मानता हूँ । अब अस्व लेकर लौट जाओ । मैं अभीष्ट स्थलको पहुँच गया ।

छन्दक-देव।

- सिद्धार्य—सुनो छन्दक, राजाको वार-वार प्रणाम कर निवेदन करना— जरा और मरणके विनाशके लिए मैंने तपोवनमे प्रवेश किया है, निश्चय स्वर्गकी तृष्णामे नही, स्नेहके अभावमे नही, क्रोधमे नही। वियोग निश्चित है। पर स्वजनमे वियोग न हो, इसके मात्र उपाय मोक्षकी खोजमे हैं। मुझे याद न करे।
- छन्दक देव, नदी पकमे फैंमे हाथीके गमान मेरा मर्म मथ रहा है। आपका निश्चय सुनकर जो मैं घोटा ले आया वह भी दैवने मुज़र्म बलात् कराया। सुमन्तने जैसे राघवको वनमें छोटा था, बैसे टी

आपको तजकर जाना मेरे लिए असह्य हो रहा है। नगरको कैसे जाऊँ ?

# [ घोडेके करुण हिनहिनानेका स्वर ]

घन्दक-हा, कन्यक । रो नही, कन्यक ।

सिद्धार्थ—( घोटेको प्यारसे छूते हुए ) कन्यक, तुमने मुझे तार दिया। जाओ, तुम्हारा शील मानवीय है। जाओ छन्दक। जाओ कन्थक। छन्दकका सिद्धार्थको परिक्रमा कर घोडेको ले जाना]

# [ घोडेकी टाप ]

सिद्धार्थ — गोपे, जानता हूँ तुम्हारे मर्मकी पीडा । उसी पीडाके शमनके लिए कापाय लिया है, कि तुम्हारी जराविगलित काया स्वय तुम्हे धिनौनी न हो जाय, कि तुम्हारा वत्स जरा-मरणका गिकार न वन जाय । तुम्हारे लिए, तुम्हारेसे ही असस्य वत्सोके लिए विजनमें जाता हूँ । तपसे काया डाहूँगा, वोधिके लिए ज्ञान गुनूँगा, कि लौटूँ तो दुखके शमनका उपाय लेकर, जराकी औपधि लेकर, अमरता लेकर ।

# [देवतास्रोकी श्रावाज घन्य । घन्य ।। ]

और दिशाओ, सुनो। परिकर वाँधकर प्रासादसे निकला हूँ, प्रज्ञज्यासे जो निकलूँगा तो केवल निर्वाणमे प्रवेश करनेके लिए। और, देवताओ, तुम भी सुनो। यदि जन्म-मरणके अन्तका उपाय न देँ नका, जनहित, जनसुखके साधन प्रस्तुत न कर सका, सबुद्ध न हो पका, नो देवो, नगरको न लोट्गा, न लोट्गा।

नेपच्यमे—"नाह प्रवेसि कपिलस्य पुर श्रत्राच्य जातिमरणान्तकर स्थानात्तन द्रायन चक्रमेरा न करिच्य ह कपिलवस्तुमुख । यादन्न लब्धवरदोधिमया श्रजरामर पदवर ह्यमृत ॥"



# रूपमती और बाज़बहादुर

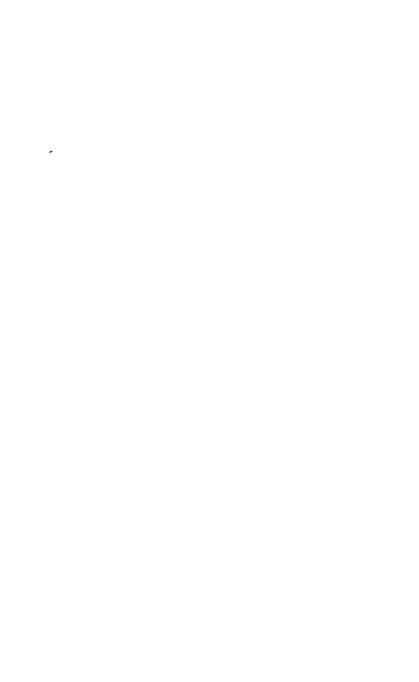

[ उज्जैनीमे सिप्रा तटका प्रासाद । नदीकी भ्रोर खुलनेवाली खिडकियाँ । दूसरी भ्रोर फैला बरामदा, जिसमे लटकते पिजडोमे चहकते पक्षी—शुकसारिकाएँ । नीचे नजरबाग ।

चबूतरेसे हल्के उठता प्रभातीका स्वर । वाजोके सुरमे मिली मानव कण्ठकी हल्की ध्वनि । सामने दूर क्षितिजसे उठता सूरजका लाल गोला । रूपमती ग्रभी सो रही है । नदीके उपरसे बहती गीली बयार धीरे-धीरे रूपमतीके जहाँ-तहाँ खुले ग्रगोको परसती है, छनकर श्राती लाल धूपके स्पर्शसे चेहरा लाल कमल सा खिल उठता है । ]

रपमती—[ श्रलसाई पलकें उठाती हुई, करवट बदलती ] हाय राम । इतनी धूप निकल आई ?

मजरी-मो जा, मो जा, रूपा, विछली रात देरसे मोई थी ना !

रप॰—[ प्रलक्षाती हुई ] अरी, अब क्या सोऊँ ? कितना तो दिन चढ आया। और देख—

मजरी-अरी, सो जा, अभी पर्दे खीचे देती हूँ।

# [ उठती है ]

रप॰-- [ ग्रॅंगडाती हुई पडी-पडी ] दिनकी ललक है, कही पदों से ढकती है, मजरी ? और सूरजकी हजारो किरने !

मजरी-सूरज हजार हाथों तुम्हें भेट रहा है, रानी, जभी तो पुलक रही हो, अनारनी डहकती कली जैसे खुल गई है।

रप०—अच्छा, अच्छा, वन्दकर अपनी कविता। [ सिर विस्तरसे जरा जठाती जठाती ] भणा तू कर क्या रही है ? और वेला कहाँ है ? मजरी—पान लगा रही थी। (पास स्राकर पान देती हुई] यह लो, यह गिलीरी। बेला पछियोको दाना दे रही है। [जोरसे बाहरको स्रोर मुँह करके] अरी, बेला। ओ बेला। कहाँ मर गई। बेला [दूरसे]—आई, मजरी। प्राती है]

रूप ॰ — बेला, ले तू मेरा पान खा ले। मुझे अलकम लग रही है। ले, लेले [हायका पान बढ़ाती है]

मजरो—जवान तो कैची भी चलाये जा रही है और मुँह चलाते अलाम लग रही है!

रूपमती—ले, ले बेला, पान यह। भला कर क्या रही थी<sup>?</sup>

वेला—[पान लेकर मुँहमे डालती हुई] जरा पछियोको चारा वाँट रही थी। पर कुछ पूछ मत रानी। निगोडी मैनीने तो आज गजब कर दिया।

रूप० ग्रीर मजरी [ एक साथ उत्सुकतासे ]—नया हुआ ? नया हुआ ? वेला—अरी, वस नया कहूँ। निगोडी के टेस देखकर मैं तो दग रह गई। मजरी—अरी कुछ वता तो। तेरे नयरे किसमें कम है भना ? वेला—तुझसे। जब मानिमह आता है तब कैमें भवें नचानी हैं, जैंगे रूप०—ले, अब तू हो लहक उठी।

. देखो, रानी, यह तुम्हारी मैनी है न ?

०-सारिका न ?

ला—हाँ, मारिका, ऐमा हुआ

जरी - तूने तो मैना-मैनी एकमे कर दिया था न ?

बला—[जल्दी जल्दी ] हाँ। ऐसा हुआ कि अभी पड़ी हुई थी, आँग खुल गई थी, कि मैनीने रोजकी तरह पुकारा—'जागो रे जागो।' जागो रे जागो।' पहले तो मैने कान न दिया। पर जब मैनीन 'जागो रे जागो।' की रट लगा दी तब मैं उठी। दाना दिये जो उधर पहुँची तो देखती क्या हूँ कि मैनी आज रोजाी तरह कमरेकी ओर नहीं देखती, सामनेके पिंजडेकी ओर मुँह किये जैसे अपने नरको पुकार रही है।

ह्प०—अच्छा <sup>1</sup> मजरी—और नर <sup>?</sup>

वेला—और नर ? नरकी न पूछो । वावला, जैसे बावला हुआ जा रहा है । पख फडफडाता पिजडेके द्वारपर वार-वार चोच ठकराये जाय, टकराये जाय । जरा सी की चोच और चाँदीका पिजडा ।

मजरी-वेचारा।

रूप०--फिर ? फिर ?

वेला-फिर मैने दोनोको एकमे कर दिया।

रप०-एकमे कर दिया ?

देला-हाँ, नरको भी मैनी वाले पिजडेमे जा डाला।

मजरी--तव?

बेला—मैनी महसा चुप हो गई। उसकी ओरसे मुँह फेर लिया।

रप०--अच्छा, देरसे पुकारती रही थी न।

बेला—देरमे पुकारती रही थी। पर उसका दिमाग तो देखो—चुप कर गई। और वेचारा नर वार-बार उसकी गरदनपर अपना सिर, अपनी गरदन रखे, अपनी चोचका चारा उसकी चोचमे देना चाहे, पर मैनी कि कोप किये ही जाय, कोप किये ही जाय।

मजरी-अरे यह तो आदमीकी तरह।

बेला—आदमीका तरह, मजरी, विलकुल आदमीकी तरह। मैना इम बगलमे उन बगल जाय, उन बगलसे इस बगल आये, पर मैनी जैसे मन मारे, सुध बुध खोये, चोच लटकाये चुप।

मजरी-निगोडी ।

देला—निगोडी मुनती ही नहीं।

रूप०—अरे डतना मान तो मानिमहमे मजरी तक नही करनी, नेला। [रूपमती वेला खिलखिला उठती हैं]

मजरी—अच्छा । अच्छा देखूँगी । अरे तू तो अपने रिम्पाको वो वो नान नचायेगी कि वही जानेगा । जरा डोरा पड तो जाने दे ।

रूप०--हाँ, वेला, फिर क्या हुआ ?

वेला—फिर क्या होता, रानी ? मैनी कोप किये बेठी है और मैना वैसे ही उसके चारो ओर मँडरा रहा है।

रूप ०--चल तो देखे जरा।

[तीनो बरामदेभे जाती हैं। मैनो वैने ही कोप किये है, मैना उसे जैसे मना रहा है।]

रूप ग्रीर मजरी-हाय राम।

बेला—देखो तो जरा निगोडीको।

रूप०—[ मैनीमे ] मारिके, मानो न—यह तुम्हारा चहेता तुम्हे तितना मना रहा है, कितना वेचारा है यह !

[ मैनी फिर जाती है, मैनेकी स्रोर पूँछ कर लेती है ]

तोनो—अरे, वाह रे तुम्हारे नखरे । मंजरी—क्या लेगी चनरी ? अँगिया ?

े —नीलवा हार<sup>।</sup>

् ०-फिर मानिमहमे माँग ।

—चल चल । वडी आई नौलया हार देने ।

प०—अच्छा बेला, एक काम कर, मैनाबाटा बहु गाठी पिजरा ता जरा उठा।

[ पिजडा उठाकर बेला रूपमतीके हाथमे देती है। रूपमती दोनो पिजडोके मुँह एक दूसरेमे लगा देनी है। पुच शारतर मैनाको अपने पिजडेमे बुलानी है। मैना नहीं जाना, फिर हाथ की उँगलियोंके सहारे उसे उसके पिजडेमे गीच लेनी है। मजरी—अच्छा, यह तो खूब सोचा।
हेला—[ मैनीसे ] ले अब, चला नैनतीर । कर मान अब जरा।
हप०—अरी बावली, मानका नाम न ले, वरना कही मजरीके भी न
चढ जाय नामका जादू।

मजरी — [ मुंह चिटा कर दुहराती हुई ] हाँ-हाँ, कही मजरीके भी न चढ जाय नामका जादू !

वेला-वह देख, उधर ।

[ सव मैनीको देखती है। मैनी ग्रपने पिजडेके दरवाजेपर चोच वरसाये जा रही है। टक-टककी ग्रावाज ]

मजरो--[प्यारसे ] दे दो, रूपा, उसे उसका चहेता। वडा उपकार मानेगी।

रूप० — हाँ, हाँ, तूने जो वडा उपकार माना । तुझे भी तो कुछ दिया था। अच्छा देखें।

[ रूपमती मैनाको फिर मैनीके पिजडेमे कर देती है। मैनी श्रवकी लपक कर मैनाकी गरदनपर श्रपना सिर रख देती है। ]

बेला—देखा, कैंसे तिर उसकी गरदनमे गडाये जा रही है ? मजरी—या खुदा, मुराद बार आये, हमारी रानी रूपकी भी ! रप०—अच्छा । अच्छा । यह तो सलीमशाह वन गई ! मजरी—पर इस कलूटीके नखरे तो देखो !

बेला—अरे कलजुग है न । वस मानुसका तनभर नही पाया है, वरना आदमीसे पछी कम क्या है ?

रप०—न लजुग नहीं, वेला, वसन्त जो हैं, पराग जो झर रही हैं। बीराये आमोको नहीं देखती क्या ?

[ श्रमराइयोमे सहसा कोयल कूक उठती है "कू ऊ ऊ । कू ऊ, ऊ । ] वेला—ले कूक उठी पापिन, मजरोकी दुवदायी मौत बौराये आमीकी झुरसुटमे ।

### [ मजरी गा उठती हे--]

मजरी--

मनवां क वाती सनेह क सोंचल लहिक बरे मध् रितया, कोइलि सौति सतूर वनि टेरे साति उठे नित छतिया. राति विजन मन जियरा डोले कसाक उठे विय वितया. श्रमवां की डिरयां भवर गुँजार मदन करे धरहरिया, नेह गरे निमि बामर श्रीपयन डहकि इहकि लिपूँ पतिया, मदन मोहाइल कान्ह कोहाइल कंसे कटे बिर रतिया? डगर डगर वन विकसत श्रावे जगर मगर करे रनिया, ग्राव मजन मध् माम मेराइल दरम देखाव म्रतिया।

[फेड ग्राउट ]

#### दृश्य २

- [ माहूका महल । भीलसे उठती हवा वारहदरीका कोना-कोना भर देती है। मालवाका मुल्तान वाराबहादुर गावतिकयेके सहारे दैठा श्रपने वचपनके दोस्त खफीसे वयान करता जा रहा है—]
- वाज—इतनी रूपसी, खफी, कि हूरे शरमा जायेँ, चितेरा अपना भाग सराहे।
- खफो-जहाँपनाहका हरम इन्दरका अखाडा है, आलमगीर।
- वाज—सूना है, खफी, मेरा हरम सूना है। पतझडकी तरह सूना, मेह वरस जानेपर आसमानकी तरह उदास। काटता है वह हरम, खफी।
- खफो—जाहिर है, आलमगोर, वरना जन्नतमे इस कदर मनहूसियत छाई रहतो।
- याज—जन्नत । जन्नत यहाँ कहाँ, खफी ? जन्नत तो वह जमीन है जिसपर रूपमतीके पैर पडते हैं। काश कि वह यह दर्द जान पाती, जान पाती कि वाजकी दुनियामे जलजला आ गया है, कि उसके दिल-पर विजलियाँ टूट रही है।
- खफी-मनपर कावू करे, जहाँपनाह।
- याज [सरककर खफीका हाथ पकडता हुआ ] मनपर कावू वयो-कर करें, दोस्त ? मनमे तो आधियां चल रही है, तूफान अँगडा रहा है। कैसे करें कावू मनपर ? कर न कोई हिकमत, पखेरु तूफानमे पनाह ले।
- पफी—हिनमतको बया कभी, शाहआलम ? वाजके पजोकी विसात वर्टी है।

- वाज—वाजके पजे अव न खुलेंगे, खफी। उनके गूनी नात्त गिर पो है। तुमने कभी ग्यार नहीं किया, मेरे दोस्त, न जाना वह दर, ताकत जिसमें दोजानू हो जाती है, तलवार वेकार। मैने ग्र, लगता है, कभी महत्वत नहीं की, वस अस्मत सूटी है, शाज खुद लुटा जा रहा हूँ। [सबी ग्राह]
- साफी—इतने वेकरार न हो, जहाँपनाह । वन्दा जाता है और गुराने नाहा तो हजूरकी मुराद पूरी होते देर न ठगेगी ।
- बाज मुनो, खफो। समझी नही तुमने हकीकत। ताका या फरेबसे नही. रूपको प्यारसे जीतूँगा, दर्दसे। पर काल वह जान पाती मेरा जलना, जान पाती कि बाजके तेवर उन भवोके शिकार हो गये है जिनमें सिप्राकी छहरियोंके बल है, कमानकी छनक है, राजरती सम है।
- राफी—मुठव्यत एक मुसीबत है, आलमगीर, और शायरी आगर्ग ई ानका नाम करती है।
- बाज—गहीं, दोम्न । शायर न होता तो शायद इतना नेपनाह न होता । शायरी जिम्मका पोर-पोर रोऔं-रोऑ गोल देती हैं । अदनी-गे-अदनी बात समुन्दरकी तरह यादमें उमर आती हैं । उमरार दिल्हों बेहाबू कर लेती हैं । एक-एक अस म्पम गिरी गार हैं, एकी, एस-एक अन्दाजपर मन लट्ट हैं । गुनो, जाने-जा। जा उसने आदाब विया, भवानी जुनार जो कमान गीना ना नीर बाजरी जरा-मी जानरी चीरता चला गया। । । ग भट्ट उम सवस्तो, खानी ?
- सकी—जहाँपनाह, समझ नहीं आता क्या तहाँ, इस रहता किस तहर हजरने हरममें ला विटाङ । पर तथा आदमनीहता सुद असा हपना असर नहीं माहम १ क्या अत्तव जो उपने नी हससीयर अपना जाइ दाउ दिया हो । अस्तिर बाजरा वट जार आस

कितनी ही अस्मतकी धनी लाजवन्ती खातूनोके हियेका भेद वन गया है। फिर वह तो

वाज—अजव नहीं, खफी । उसका लीट-लीटकर देखना कुछ हद तक इसका सबूत भी हैं। पर जिस वातकी ओर तुम्हारा इशारा है उसका भरम छोड दो, मेरे दोस्त । 'पातुरकी बेटी' ही कहना चाहते हो ना, छाफी ? है पातुरकी बेटी वह रूपमती, पर मानो मेरी वात—वडी-वडी पाकदामन छातूनोसे कही जियादा पाकदामन, उनमें कही वढकर अस्मतवाली । क्या सुनी तुमने कभी कोई ऐसी वात जो उसके आवरूमे बट्टा लगाये ? भूल गये गुजरातके सलावत का किस्मा ?

खफी—नहीं, जहाँपनाह, कभी कोई ऐसी वात नहीं सुनी जो उसके आवरू को वट्टा लगाये और सलावतकी मुँहकी खाई तो हिन्दुस्तान और दकनका मजाक वन गयी हैं, कौन नहीं जानता उसे ? पर करूँ क्या, यह समझमें नहीं आता।

बाज—एक काम करो दर्बका इजहार खतमे करता हूँ, उज्जैन कासिद भेजो।

खफो--जैसी इर्गाद हुजूरकी।

[ वाजवहादुर लिखता है, फिर धीरे-धीरे पढता है—]
ज्ञात गगन पाखी प्रवर, लग्यों रूप विसवान।
पीर विकल नंना सजल, तरपत वाज परान।।
रंन भई पीरा वढी, गुनमति कहो वखान।
कस देरी विरहा कटे, कस निसि होय विहान?

[ फेड श्राउट ]

#### दश्य ३

[ सिप्रा तटका रूपमतीका प्रासाद । नजरनागका वारजा । सिप्रा कलकल बह रही है । सच्या पिच्छिनी प्राकाशमें कमजोर किरनो वाले सूरजके लाल गोलेको उठाये हुए है । रपमती तिरागे सिहत बँठी है । हवा नदीके जलको परसती मन्द शीतत नह रही है पर श्रापाडकी गर्मीके लिए वह काफी शीतत नही है । इससे मजरी गुलावजतमें भीगा तासका पद्या उमें भत रही है । बेला हातको नहाई रूपमतीके तम्बे काले समकते घुंगराते भीगे बालोको धूप-श्रगुरुके धुँँ सुष्या रही है । तीनो चुप हैं । ]

रप॰—[ घोरे-घोरे ] सिन्ने, तुम्हारे जलने कितनो है सुरत विशित गात शीतक किये हैं, तुम्हारे तटके कुजोने कितनी ही निराताणी प्रसदाओंका केल हरा है, अपनी इस समिनीका केल न मेटोगी ?

> [ मंगरी श्रौर बेला चुपवाप श्रांतु ढानती है। बेला सिंगफ उटती है। ]

- मप०—तीवन बहता है तुम्हारे अक्रमे, समिति । तुम्हारी ही लहरपपर चटकर मनुते उत्तवसे राजा आया था । गुल कर गया साथाती । वितना मदिर था उसका अवलाक्त, कितना सपुर का उत्ता दर्शन, कितना माइक होगा उसका जिलास !
- मचरी—न्ये, विस्तात न या । आयेगा राजा । प्रेयसा धनी ४ गर न्यस्य रमिया । प्रीरत वर, रानी ।
- स्प०—विद्यान क्सा, मजरी १ उस नित्य उनके काली स्थारणा विद्यान त्या १ रग-रगरे फकारी पर्नाणा बेजोसक, पुज रजस जीराज उस ध्रमरण जिल्ला रजा १ मा छेजीय

कमलवनमे अभिराम विहरनेवाले मदमत्त गयन्दका विश्वास कैमा, भोली मजरी ? जिसके रिनवासमे उर्वशीके प्रागार-कुसुम उपेक्षाके उच्छ्वानोंने कुम्हला जाते हैं, रभाका मान कभी खडित नहीं होता, मेनकाका मौरभ बानी पड जाया करता है, उसका, कहती है, विश्वाम कहें ? कहो न, मजरी, उठ आये डूबता धघकता आगका वह गोला अस्ताचलके पीछेसे, कहो सिप्राकी धारा मुड-कर पीछेको बहने लग जाय, शायद विश्वास कर लूंपर कि वह छित्या सुलतान लौटेगा, विश्वास नहीं होता । [ उच्छ्वास, बेला सिसकती जाती है।]

- मजरी—नहीं, नहीं, रूपा, जानो वसन्त जैसे अपनी कोपलोंके साथ लौटता है शरद् जैसे अपने विलासके साथ लौटता है, निदाध जैसे मदालस लिये लौटता है, वर्षा जैसे वीरवहूटियां लिये। लौटेगा वाँका मुलतान भी वैसे ही। गाँव नगर आज गूँज रहे हैं इस सवादसे कि भोरा कवलमें वैंच गया है, कि भोरा वाजवहादुर है, कि कवल रूपमती है। दिनोकी देर हैं, रानी। धीर धर, सकट कटेगा।
  - रप०—वहाँ भटक रही है, मजरी, किन नपन देशमें खोई है भला?
    प्रपक्ता विश्वान कैंमा, फिर ऐसे पुरुपका जिसके मनोरथोने
    वोई नीमा न जानी? जिमके पिंजडेमे पछी अपने-आप जा वैठा?
    जिमके जालमे मृगी स्वत वैंघ गई? [फिर वेलासे] और देख
    देला, वन्द कर यह शृङ्गार-मण्डन। एक आँख मुझे नही सुहाता
    यह। वेशका फल प्रियके जने आँख भर देख लेनेमे है। [मजरीसे]
    और मजरी, मुझे जन गाँव-नगरमे गूँजते सवादका भी कुछ
    भरामा नहीं।
    - बेला—महाकालका भरोसा कर, त्या । ब्रह्मा भालपर लिखते है महा-बाल उमे काटते है, रानी । तुम्हारा क्लेश भी काटेंगे भवानी-

पति । पूरेगे तुम्हारा भी मनोरय, वह औपड वरदानी । मागा उनमे ।

स्प॰—माँगती हूँ महाकालमे । है घट-घटनापी महाकाउ, लहर गमेटो अपनी, दे दो अपना राग मगठ मुझे । यहा तुमने असको चीन्हा है, मतीका तुमने मान रखा है । जो तो स्पमतीने पापुरी बेटी होकर भी कभी अपने हियेमे पुरुपकी छाया डोठने से हो तो उनका हिया झुलम जाय, पर जो उनमें उपने वाजकराष्ट्रको अकेली मूरत पश्चराई हो तो, हे देना, उपके हियेपे पुम पैछ, कि चकवा-मा वह माजन पुरइनकी पात हटाया चकवीय आ मिले । उसके घटमें ज्यापो नाथ !

[ घोडेकी टापोकी स्रायाज । सहसा काना, सवका चौकना । ] [ बेला <sup>1</sup> श्रो बेता <sup>1</sup> ]

[बेला 'ग्राई '' फहती दीडी त्राती है। फिर छन भरमें भागती हमती त्राती है। उसके हाथमें तस्य निफाका है। दोनो उन्मुक्त उसे देसती है।]

बेला—[ हांफ्ती हुई ] क्या रोगी, म्या १ बता प्रा, त्या दागी १ मजरी —हो, स्या, सुन लिया महाशालन । सित्रा मैया ने सुनि ही ।

> [स्पमती लिकाका गोलकर पत्र पडती है। पत्र हानगे गाउमे घीरे-भीरे गिर जाता है। चेहरेपर चौंदनी छा नाता है। हाठ खुड जाते हें, ख्रानन्दरें खौंयू चुपनाप भरते लगे है। पत्र उटाकर स्पमती बेलाकों दे देती है। मजरो नगटार बताय पत्र ले लेती है। पडती है—]

मजरी—उट्ट गगत पासी प्रवर, रूग्यो रूप बिगवान । पीर विकल नेता सजल, तरपत बाज परान ॥ रैन भई पीरा बटी, गुतमति करा बसान । कम बैरी बिरहा कटें, कस निनि होष बिहास रि मजरी-[ हँसकर् ] देखा, रूपा, कहती थी न ।

[ दोनो रूपमतीसे लिपट जाती हैं। स्रानन्दाश्रु उमड पडते हैं। तत्काल भाव भाषा धारण करते है। रूपमती वाजबहादुर के दोहोके उत्तरमें भ्रपने दोहे लिख देती है—]

हप०--

रूप न जाने कविकला, काम न वान कमान । कौन जतन सूचित करे, तुम सम चतुर सुजान ? ग्रग ग्रग काया विकल, कन कन ग्रगिन समान । भवन सिधारे बाज जब, तब निसि होय विहान ॥

देला-धन्य, म्पा, धन्य ।

मजरी-वाह रानी, क्या दोहे लिखे हैं। सोनेको यह सुगन्ध मिली है, बाजको यह रूपमती।

हप०—[भरे कण्ठसे ] सब महाकालकी दया है, मजरी, सिप्रा मैयाकी माया। अक्षय नीवी हुँगी, औषडदानी, कि तुम्हारे देवलमे सौ वरमतक षीकी बत्ती जलती रहे। और सिप्रे, जबतक यहाँ रहूँगी तुम्हारे तीर भी षीके दिये जलाऊँगी, चुनरी चटाऊँगी। तुम्हारे ही आशीर्वादसे मेरी आम पूजी है, मेरा उदयन रीझा है। जैसे तुमने मेरा अन्तर जुडाया, तुम्हारा हिया भी सदा जुडाता रहे। चाटुकार पवन तदा तुम्हे अपनी कोमल परससे लहराता रहे। विला से ] और वेला, दे आ दूतको पाती। [बेला पत्र लेकर चली जाती है। घोटेकी टापोकी स्थावाज।]

फिड घाउट रे

#### दृश्य ४

- वाकिका—वाजरूपी सूर्य एक दिन निपावर्ती वनोगे निकल उठाँनीक महलोपर उगा, रूप कमिलनी निल उठी, माण्के महलो ि गारी। झीलके पास हिंडोल महलके निकट विन्त्यके शिरारणर रूपमाीनी अटारी खंडी हुई, वारह सौ फुट नीने निभारकी ननस्पठीपर अपनी छाया डालती। और वाज बहारुरका मिंदर मानग आतुर स्पिनीका परस पा निरक उठा। दोनो कि थे, राग की गाया। माण्डूकी कन-कनमे तुन बसी, विभि-दिस बानी। गूँजी माउतात रिनया वाजवहादुर और रूपमानिक प्रणयकी सीमना सान लग। तभी एक दिन पादसके तीगरे पहर—
- बाज—तुम न होती, रण, तो आज मैं निपट कगाल होता भरा माण्ट सूता होता, मेरा मालना बञ्जर ।
- रप०—मेरे देवता ! मेरे राजा ! बाज०—तुम माग्य बनकर आई , एप, में निटाल हा गया ! रुप०—भाग्य मेरे, साजन, निहाल मैं हुई !
- बाज—ितना अन्यकार या भैर जीवनम, राप ! सही, भैर चमनम गुलाना प्रभी न थी और मुझ वहाँ गुजार करने। किए जना जा नापा था। पर प्रतृत्ति मेरी नग-नसम जगी थी, आज वह तुग्र पान र बान्त हा गर्न । अब आज मजे गुल और पाना जानी न रहा ! बात अब नीलना लौटा ।
- म्प०-शिकारका लानी बात गा उन अप। पाम 'स कीट साला '
- बाज०—लीट शाया, मेनी रागिनि, जपन पत्नका । उस जसरा जस गर जब नहीं रामना ।
- स्पर्क-भावान गरे, न इव वार, इर बन्दर ।

वाज - जानो, रूप, अक्षय नीवी हो तुम मेरी, जिमे पा लेनेपर फिर कुछ पाना जेप नहीं रह जाता।

हप०—वह उधर देखते हो, वाज, झीलपर अम्बर झरता जा रहा है, और

वाज - और मेहकी उस झीनी झरझरके पीछे, लगता है, जैसे कुछ है। रूप - है, वाज, उम झीनी झरझरके पीछे कुछ [तनिक रुककर] पुरातन पुरुष ओर प्रकृति, सदाके सहचर अम्बर और धरा।

वाचिका—और इस प्रकार वर्षों उनके गांत आनन्दमें पुलकित होते रहे, एक दूसरेकी परमसे मिहरते रहे। पर आनन्दका वह वैभव दैवकों न रुचा। दैव दारुण हैं, दम्पतिका सुख उसे अमहा है। चक्रवाक— चक्रवाकी उसे नहीं भाते, हसके जोडे उसे नहीं भाते, बाज और म्पका दाम्पत्य भी उसे नहीं भाया। उनपर भी उसने चोट की।

वाचक—दिल्लीपित अकवरने मालवापर अपनी हसरतभरी नजर डाली। मालवाकी भूमि मोना उगल्ती थी। उस भूमिके स्वामी कवसे पठान होते आये थे। अकबर उमकी आजादी सह न सका। आदम खाँको उनने मालवा भेजा। आदम उज्जैनी आदिपर अधिकार करता गढमाण्टू पहुँचा। राजधानीपर उसने घेरा डाला। वाजका विलाम इम तीखी चोटसे तिममिला उठा। वह नेना लिये गटके मिहद्वारमे वाहर आया। घमामान छिड गया।

वाचिका—घायल वाजको लिये सेना गढमं लौटी। रूपमतीका मन कातर हो उटा। उनने महाकालको सुमिरा। एक ओर वह स्वामीकी नेवा करने लगी दूमरी ओर गढकी रक्षा। नित्य वह वाजवहादुर- को चित्तीरमे शरण लेनेको कहती, नित्य वह मुकर जाता। पर एक दिन जब रूपमे और न रहा गया उसने अपनी शपथ घराकर वाजको भागनेको मजबूर कर दिया। वाज फिर और उसे न टाल मणा। उसी भागनेकी रात—

- बाज-न्य, तुमने निपाहीकी तल्वार तोड दी।
- मप॰—द्वितिप्रामे तलवार की कमी नहीं, बात । तलपार टूटती है फेक दी जाती हैं, मट्टीमें दूसरी निकल पाती हैं। फीलाकी गमी नहीं बाज, कमी हौसलेकी हैं, छीटकर किर के तेने की। और हौगण तुममें हैं, फौलादमें कहीं तथा हुआ। जाओ मेरे मार्ट, यया रहते नले जाओ।
- वाज—सरन भी तो कही हो, रपा, मुगरोको उरमे जमीन कौगती है पहाड हिरुते हैं।
- ह्प॰—कह दिया, बाज, राणाके पाम जाओ —िचनीरके स्रम राजपा तुम्हारा बाज न बाँका होने देगे।
- बाम—मही स्पा, राना किर है, उनके राजवृत स्रमा है। पर त्या नाहती हो कि वह अनेला निनौर भी मिर्टीम मिल जाय ४ उस अनेले आजाद गडकी विषयु नहीं दस पाभी ४
- रूप० नहीं, बाज, नहीं । पतिजी नारीको सबस पहेंचे जपना पहणा दिस्ता है। सो ही दस रही हूँ, सर राजा । जाजा, और रह न करा । राणा पा रसेगे । सवाद वैंग भी सादवाना प्राणी है हमारी रद्धा करना उसका नात्य है। जाजा, समय रहा ६६ जाज , मेर दवता ।
- बात—च्या जाता है, तथा, पर स्थि चला जाऊ जादिस तथा था। राजपती नहीं अपनी अस्मा, अपनी तथाने छाउँ से स्थ टाउँ रेकायर नहीं है बाज, क्या सर्वर
- स्प॰--गापर नहीं है बात, इसपा स्वत तुम्सर हर पार त्य, और त्या ने पहाडिया, ये ब्राह्म रूप जरा जाता सरगर विवाद ए स्टाने कीरत जिल्ल द्या है। रही, स्वती बात, उत्ती अपवा की बात । मी जाना कि तुम्हारी स्थान, तुम्हारी त्या विवाद की हाय नहीं स्था सम्ला। जाही, पौर पर्या ह, सामा।

- वाज—वहीं तो डर हैं, रूप । उसे, मेरी अस्मतको, हाथ न लगा सकनेका जो मतलव हैं, उसपर हजार वाज कुर्वान है। काश कि तुम हाथ लगाने देती किसीको, मेरी अस्मतको हो सही ।
- रूप०-और देर न करो, मेरे मालिक । भागो, वरना रूप तुम्हारे सामने टेर हुई जाती है । भागो ।
- वाज—[जाता हुन्ना] अच्छा। चला, रूपा, वाज तुम्हारा चला। माफ करना मुझे, रूप मेरी नगदिली माफ करना, मेरी बुज-दिली माफ करना। चला, विदा। अिल्वदा।
- रप० जाओ, मेरे राजा, मेरे स्वामी, जाओ । राहके तुम्हारे काँटे फूल हो जायें। रक्षा करना भवानी, मेरे राजाकी। महाकाल, तुम्हारा ही दिया है, कहीं छीन न लेता।
  - [ पिछले द्वारका खुलना। घोडेकी टापोकी हत्की आवाज। रूपमती कुछ देर श्रॅथेरेमे गढकी दीवारके पास खडी रहती है, ऊपर चढकर देखती है। ॲंथेरा है, कुछ दिखाई नही पड़ता। वस घोडेकी टापकी हत्की आवाज सुन पडती है। घीरे-धीरे रूपमती बोलती है—]
  - रूप०—घोडा कितना भाग्यवान है, रूप कितनी अभागी।
    रूपमती दुखिया भई, विना वहादुर वाज।
    भव जिय तुम पर जात है, यहाँ कहाँ है काज?

#### दृश्य ५

वाविका—वाज वित्तौर चला गया। राणाने उसे घरण देकर अपना पत रखा। उघर माण्डूमे आदम खाँने कहलाया कि अगर गढका द्वार न मुला तो गढ वास्दमे उडा दिया जायेगा। रूपने गढकी रक्षाके लिए, प्रजाकी रक्षाके लिए, गटका द्वार खोल दिया। पर आदमको उनने मन्तोप न हुआ।

- वाचक—होता भी कैसे ? दिल्लीसे मालवा तक मजिलार मिजिया माया वह गड़के लिए नहीं आया था, उसके लिए आया था जियके हप-की वहानी वस्ती और तियात्रानोको भर रही थी, उस स्पम होके लिए। उसने वार वार कहत्याया कि जा तक स्पमानी उसके परि आत्मसमर्पण न कर देगी वह लौडेगा नहीं, पारी रैयाको तासार। घाट उतार देगा।
- वाचिका—जब रूपमतीकी मिन्नतीका उसपर कुछ अपर न हका पा उपत उसे पुला भेजा। उपने तैं कर िष्पा वा उसे जो करना पा पर एक बार उसने अपने सामने न्छापा। पर उसका रूप केन, जिसकी उसने केवल सर्चा मनी थी, आदम पागल हो उछ।
- रूप॰—पान साहप, दिन्छीकी सहस्वत पुनियामें स्वयं महान है। उस। तापिर स्वाका कूर वस्स रहा है, अक्वरफा मानी से कम नहीं। और आप उसके सिपहसात्वार है, उसकी रियायाकी पनाह । आज मैं भी उसकी रियाया है। उसपर क्या हो। उठा सम्
- शादम— राज जो नर मेंट सामन प्रत्य रहा है, रापमनी, प्रयत्ता भी तर सानी नहीं और आदम उसती परित्यात लिए तीन हैं।
- हप॰—मै नाक्तिज हैं, साँन, क्या कराव मरी अस्मय उत्तर उनुस्यार विशे हैं, बहन हैं, बही हैं, मा है। यह जानी सपमी। उन उन्नी ह पताह दा छव । | घुटने दाती हैं |
  - <+-- | या। बहना हुया | उठा
  - 45—[ उट्टल कर पीट हटती हुई | बरास, रास्तार मार्ग क नर्दि ! उत्तर मज बेलम ही वससाह सार्ग करा सार्ग कराया। परा ती राल मेरे महरा ब्राजा, जासाम गार्ग कराया। लल्पदार ज्ञादा दिन सिरोल द्वारता रास्ता ।
- बाचर—दीर संपन्नती तारी गाउँ। जाया भी जान । र राजा १००० जिस संपन्नतीने जहारी गाउँ र जिल्ला । जार गाउँ

वस्त्र पहने, कीमतीसे कीमती जवाहरात। और पलगपर लेट आदम खाँका इन्तजार करने लगी। आधी रातका सन्नाटा जब गढपर छाया, पहरुए जब ऊँघने लगे तब आदम चुपचाप रूपमतीके महलो आया। वेलाने उसे रूपमतीका कमरा इगारेसे बता दिया। कमरेमे झाड चमक रहे थे।

वाचिका—उनकी रोशनीमें आदमने देखा—रूपमती पलगपर पड़ी सो रही है, रात आधी चली जानेमें शायद उसकी पलके नीदसे वोझिल हो आई है। पर जो उसने पलगङा पर्दा उठाया तो चीखकर दो कदम पीछे हट गया। उसकी चीख सुनकर भी कोई पान न आया। वह धा और वह लाग थी और उस लाशकी कहानी गटपर छाई थी, जो आज भी माण्टूके वीरानेको भर रही है।

क्रोंच किसका ?



[ राजा शुद्धोदनका महल । राजा, श्रनेक श्रिमजातशावय, श्रिमजात-पुत्रोके श्रागे सिद्धार्य शान्त खडा है, वायें कन्थेसे धनुष लटक रहा है, पोठपर बँधे तूणीरसे वाएगोके ककपत्र भॉक रहे हैं। कुमारके वाहिने हाथमे एक वाएग है जिसका पख उसके कन्येसे लगा हे श्रीर उसका फलक वह नाखूनसे हल्के-हल्के रगड रहा है।]

राजा—प्रसन्न हूँ, कुमार । तुम्हारे हस्तलाघवने आज तुम्हारे शत्रुओका मुँह वन्द कर दिया ।

सिद्धार्थ-मेरा कोई शत्रु नहीं है, पिता।

राजा-सही, कुमार, पर शका दूर हुई।

तिद्धार्थ—शका कैमी, राजन् ?

राजा-कुछ लोगोने तुम्हे बदनाम करनेका प्रयत्न किया था।

सिद्धार्थ-वह नया, राजन ?

राजा—यही कि तुम प्रामाद-वैभवमे पलते हो, कि तुम निर्वीय हो, प्रमादी हा, कि प्रासादगत व्यमनोने तुम्हारे शस्त्र-कौशलको कुण्टित कर दिया है। पर आज जो तुमने सारे शावय-किशोरोको अपने लक्ष्य-वेधसे निम्तेज कर दिया है, उसमे वह निन्दा निर्मूल हो गई है। तुम कपिलवन्तुके एकवीर हो। प्रमन्न हूँ, कुमार।

सिद्धार्थ — देवकी प्रमन्नताने मतुष्ट हुआ, पर निन्दा निर्मूल हुई, इससे कुछ विशेष आह्नाद नहीं होता।

राजा-आह्नाद होना चाहिए, कुमार । क्षात्र-व्यवहारपर आक्षेप शावय-किशोरके लिए अचिन्त्य होना चाहिए। यशस्त्री हो। लो अर्ध्य, तिलक लो। पुरोधा! पुरोहित-अर्थ-निलक प्रस्तुत है, राजन् । गुमार ने ।

[ कुमार स्थानमे नहीं हिलता, निश्चल गरा है। पुरोहित जर जनकी ओर अर्थ्य-तिलककी मामग्री लिये जरता है तत वह यस्ता मुँह जबर फेर लेता है। शास्य तरणो भीर वनामे फुमफुमाहट होने लगती है। राजा कुप एट हो जाता है।

राजा-नम बात है, कुमार ?

मिद्बार्य-[ नीचे निर किये ] आहा, रेर े

राजा—आर्थ-विकासे उपासीना। स्यो जिस्ती प्रति सामर-विकास सन सन्तर होते हैं।

मिन्यारं—गणी जाता।

रामा-धिर पात रवा है ? परो माने यह अवसावना है है।

सिद्यार—दर दासरे पति नागरता है, जापादिन पनि भी, एरास पति भी। पर जिल दौष्ठी पत्रणामस्तरण सत्त गरा गरा गरे चता है उसस दिसा है।

राजा--रम १ चरत चापारा १

रिद्यार्थ-- = वाणस्य, राजा । | लामा ते फुमफुमाइ |

सवर—राहतपारा, हुमारा ताल काकी विल्लान करा ।

निवृधार्थ—राय तमा न ता म किना तरण है, राहा, उ.रहा। राज्यार हा निकीर मात्र तरक राहित, सापराप्यत किसा है राज्यार्थक, राहिता है।

राजा-स्मारस्य प्राप्ता

[ ग र उगाम कर अवाव ]

सिन्सारं — नवना एवं ताना श्री ताना श्री स्तार स

राजा-देवोपम थे वे रार्जीप, कुमार, उनकी वात छोडो ।

सिद्धार्य—उनमे अमाधारण कुछ नहीं मानता, देव, मनुष्यकी मेघा पूर्वापर नहीं मानती, उसका लाभ मवको है, उसकी कोई परिधि नहीं, राजन्।

राजा—शस्त्र-कार्य गावत्र कुमारोको परम्परा किपल मुनिके ही समयसे, प्रयम इक्ष्वाकुके कालसे ही, चली आती है, कुमार । वर्ण-व्यापार- से विरत न हो, सिद्धार्थ । शस्त्र-व्यापार शाक्य-कुमारके लिए वैसे ही सहज है जैसे पुरोधाका यज्ञमे पशु-मारण-कर्म ।

सिद्धार्थ—फले पराु-मारण-कर्म पुरोवाको, राजन् । पशु-मारण-कर्म मेरे लिए यज्ञ-अयज्ञ नर्वत्र गहित है। और शाक्य-कुमारका सहज शन्त्र-व्यापार में तज चुका हूँ—मनसे, वचनसे, कर्मसे।

पुरोहित-कठिन हो, कुमार !

तिद्धार्य-द्रव, महर्पि । दारुण कर्मसे विरत हूँ ।

राजा—कुमार गरजते मिहोंके विकराल फैले मुखोको तुमने वाणोसे भर दिया है।

तिद्धार्य — मही, राजन्, पर लक्ष्यकी मृगीने जब अपने कर्णायत नयनोको पतार मुझे देखा है तब आकर्ण खिची धनुपकी मेरी प्रत्यचा महमा शिथिल हो गई है, मैं लौट पड़ा हूँ। और अमहाय मृगीका वह दीन अवलोकन अन्तरको सालता रहा है। ना राजन्, वह कर्म मुझसे न होगा।

राजा—मृगीको न मारो, कुमार । मात्र हिन्त्र जन्तुओको अपने शरका लक्ष्य बनाओ । सहमत हूँ ।

सिद्धार्य — मै महमत नहीं हूँ, गुरुवर । हिन्न-अहिन्न प्राणवानोकी सज्ञा है, वाणहन मिह और शरिवद्घ मृगीमें मेरे लिए कोई अन्तर नहीं हैं। दोनों ही अपने मरणमें निस्पन्द है, अपनी पीडामें कातर । [ लोगोमें फुसफुसाहट, हलचल ]

पुरोहित-अर्थ-तिलक प्रम्तुत है, राजन्। कुमार लें।

[ कुमार स्थानमे नहीं हिलता, निश्चल खडा है। पुरोहित जय उसकी श्रोर श्रद्यं-तिलककी मामग्री लिये बढता है तब बह श्रपना मुँह उघर फेर लेता है। शाक्य तक्लों श्रौर बृहोंमे फुमफुमाहट होने लगती है। राजा कुछ रुष्ट हो जाता है।

राजा-क्या वात है, कुमार ?

सिद्वार्य-[ नीचे मिर किये ] आजा, देव ?

राजा—अर्घ्य-तिलक्से स्दासीनता क्यो ? उनके प्रति आक्य-क्वियोर नत-मस्तक होने हैं ।

सिद्धार्थ-सही, राजन्।

राजा-फिर वात क्या है ? पुरोवाकी यह अवमानना कैनी ?

सिद्धार्थ—देव, दोनोंके प्रति नतमस्तक हूँ, अर्घ्यादिके प्रति भी, पुरोधाके प्रति भी। पर जिस कौगलके परिणामस्वरूप आज मेरा यह गौरव वना है उससे विरत हूँ।

राजा--क्या ? शस्त्र-व्यापारसे ?

सिद्वार्य---गस्त्र-व्यापारसे, राजन् । [ लोगोकी फुमफुमाहट ]

राजा—क्या कहते हो, कुमार<sup>ा</sup> क्षात्र-वर्मकी निन्दा न करो ।

सिद्धार्थ-क्षात्र-धर्मकी न तो मैं निन्दा करता हूँ, राजन्, न स्तुति । परम्पराका निर्वाह मात्र करता हूँ । हाँ, उस परम्पराने नि नन्देह क्षात्रधर्मको तज दिया है ।

राजा-नहीं ममझा, कुमार।

[ पडे लोगोमें कुछ हलचल ]

सिद्यार्थ—देवका सब जाना है, राजन् । में राजिपयोकी बान कर रहा हूँ—पार्वकी, अञ्चपित कैंकेयकी, प्रवाहण जैबलिकी, अजानशत्रुकी, जनक विदेहकी । क्या उन्होंने शस्त्रकी घार कुण्डिन कर चिन्तनकी अपना इष्ट नहीं बनाया ? वह परम्परा मुझे मान्य है देव ।

राजा—देवोपम थे वे राजिप, कुमार, उनकी वात छोडो। सिद्धार्य—उनमे लमाधारण कुछ नहीं मानता, देव, मनुष्यकी मेधा पूर्वापर नहीं मानती, उसका लाभ सबको है, उसकी कोई परिधि नहीं, राजन्।

राजा—गस्त्र-कार्य शाक्य कुमारोको परम्परा कपिल मुनिके ही समयसे, प्रयम इक्वाकुके कालसे ही, चली आती है, कुमार । वर्ण-व्यापार- से विरत न हो, सिद्धार्थ । शस्त्र-व्यापार शाक्य-कुमारके लिए वैसे ही सहज है जैसे पुरोधाका यज्ञमे पशु-मारण-कर्म ।

सिद्धार्थ—फले पर्यु-मारण-कर्म प्रोवाको, राजन् । पशु-मारण-कर्म मेरे लिए यज्ञ-अयज्ञ मर्वत्र गिह्त है। और शाक्य-कुमारका सहज शन्त्र-व्यापार मैं तज चुका हूँ—मनसे, वचनसे, कमसे।

पुरोहित-कठिन हो, कुमार !

तिद्वार्य-द्रव, महर्पि । दारुण कर्मसे विरत हूँ ।

राजा—कुमार गरजते सिहोंके विकराल फैले मुखोको तुमने वाणोसे भर दिया है।

सिद्धार्थ—मही, राजन्, पर लक्ष्यकी मृगीने जब अपने कर्णायत नयनोको पतार मुझे देखा है तब आकर्ण खिची धनुपकी मेरी प्रत्यचा महसा शिथिल हो गई है, मैं लीट पड़ा हूँ। और असहाय मृगीका वह दीन अवलोकन अन्तरको सालता रहा है। ना राजन्, वह कर्म मुझने न होगा।

राजा—मृगीको न मारो, कुमार । मात्र हिंग्व जन्तुओको अपने शरका लक्ष्य बनाओ । सहमत हूँ ।

सिद्धार्य—मै नहमत नहीं हूँ, गुरुवर । हिन्न-अहिस्र प्राणवानोकी सज्ञा है, वाणहन निह और शर्रावद्य मृगीमे मेरे लिए कोई अन्तर नहीं हैं। दोनो ही अपने मरणमे निस्पन्द है, अपनी पीडामे कातर । [ लोगोंमे फुसफुसाहट, हलचल ]

राजा—कठिन हो, कुमार । पुरोघा—नि मन्देह कठिन ।

सिद्धार्थ — मूलमे हिम्ब-अहिम्बकी वेदना समान है, राजन, जैसे भस्मीभूत यमी और पलायकी अग्निकी शीतलता समान है, पुरोधा । यह मेरा अन्तिम शस्त्र न्यापार था। विरत होता हूँ शस्त्र-कर्ममे आजसे। आप सब साक्षी हो।

[ राजाका चुपचाप चला जाना, फुमफुसाहट, हलचल, शान्ति । ]

#### दृश्य ?

[ जामुनके पेड तले चिबुक हथेलीपर घरे सिद्धार्थ निस्पन्द वैठा है। पुष्करिएगोमे प्रात कालीन मलयके स्पर्शसे हल्की लह-रियाँ उठ रही हैं। जब-तब कमलोकी छायासे निकल हसोके जोडे जलकी सतहपर सहसा तर जाते हैं, पर सिद्धार्थके चिन्तन-व्यापारमें कोई अन्तर नहीं पडता। शान्त नीरव वह वैठा है।]

सिद्धार्थ — [ उठते हुए सूर्यकी किरएगोके स्पर्शसे जागता-सा ] कितना नीरव है निसर्ग । कितना विपुल है इस निसर्गका वैभव । कितनी प्रशस्त है, अरुण, तुम्हारी यह सचरण भूमि, यह फैला आकाश, पर इसके चँदोवे तले रहनेवाला मानव कितना अकिंचन है, कितना करुण । जीवधारीका सकट कितना दारुण है । वालपनका प्रसन्न हास तारुण्यके उल्लासमे, उसकी असीम कामनाओमे वदल जाता है, उल्लास प्रौढताके चिन्ताकुल गर्तमे खो जाता है । जरा आती है और कमनीय काया जर्जर हो जाती है, फिर वही एक दिन निर्जीव भी हो जाती है । वया होता है किर उस प्रमन्न हामका, उल्लासका, उस जर्जर कायाका भी ?

[ भ्रामका फल टपक पडता है। टपकनेकी हल्की श्रावाज।]

सिद्धार्थ — यह टपक पडा आम । जैसे जर्जर काया टपक पडती हैं। आमका वह पका पीत गात । जीवका पका-अधपका — तरुण वाल जीवन धागेसे वैंघा टैंगा है, दुर्वल धागेसे, और हल्की वयार भी उसे झकझोरकर नष्ट कर देती हैं। [सूर्यकी श्रोर देखते हुए] तुम लोक-लोक फिरते हो, अपनी काया दाहते, दूसरोको आलोक अरुण गरमई बाँटते, भला ब्रह्माण्डके किसी और भागमे भी जीवको तुमने इतना कातर इतना वेचारा पाया है ? पर स्वय क्षितिजके परे-नीचेसे तुम उठते हो, सुकान्त—अरुण, आकाशकी मूर्धापर धीरे-धीरे चढ जाते हो, फिर निस्तेज हो चलते हो अपने अस्ता-चलको ओर, अपनी हो पराजयसे आरक्त । क्या अन्तर है भला दीन प्राणियोमे और तेजोमय तापराशि तुममे ?

[ सहसा पुष्करिणोमे कुछ हलचल होती है, कुमार नीचे देखता है, वडी मछली छीटीको मुँहमें दवाये उछल पडती है। कुमार हिल उठता है।]

सिद्धार्थ — वही ऊपरका ही प्रतिविम्ब इस जलमे भी । मात्स्यन्यायका दारुण व्यापार । कौन प्राणियोकी रक्षा करेगा, इस सहारसे, इस मारक हाससे ?

[ हसोके जोडोका जामुनकी डालीपर किलोल ]

सिद्धार्य — सदासे करते आये है मनीपी। पर क्या कर पाये वे खोज जीवन-व्याधिकी ऑपधिकी? मैं करूँगा। [ शब्दोपर जोर देकर] मैं। अकिञ्चन हूँ, उन मेवावियोकी तुरुनामे। पर करूँगा मैं खोज उस उपायकी जो दु खका मूल काट मके, प्राणीका दु ख मोच सके।

[ क्रोंच-मिथुनके किलोल शब्द ]

सिद्धार्थ — कितनी धूप है इस घरापर, निमर्गमे कितनी शान्ति है, प्राणीका प्राणीमे कितना मोह । पर जितनी ही धूप है, उतनी

ही छाया, जितनी ही, गान्ति है, उतना ही कोलाहल, जितना मोह, उतनी ही घृणा । ऐसा क्यो ? क्यो किमीका आह्नाद किमीका विपाद बन जाता है, किसीके उल्लिमन प्राणोको कोई क्यो सहमा हर लेता है ?

[ फ्रोचका कातर-करुण श्रातं स्वर । सहसा श्राहत पक्षीका सिद्धार्यकी गोदमे गिरना । कुमार यकायक उछल पडता है । ]

सिद्धार्थ-आह । [ घायल पखोकी फडफडाहट । सिद्धार्थ पक्षीके शरीरसे वाण निकालता हुग्रा उच्छ्यासके साय—] मार डाला व्यावके वाणने । [ वाष्प गद्गदकण्ठ ] क्या विगाडा था भला इन निरीह पक्षीने विधकका ? [ सहसा पहले उसकी छायाका फिर देवदत्तका प्रवेश । सुपुष्ट वाम स्कन्यसे लटकता घनुष, पीठपर वाणोसे भरा तरकश, दाहिने करके वाणकी नोक घीषत करती उँगलियाँ । वक्षका छोटा-सा पुष्पहार श्रासेटकी व्यस्ततासे घूमिल । कुमार घृणासे मुँह फेर लेता है । ]

देवदत्त—क्रीच मेरा है, कुमार <sup>।</sup> सिद्धार्थ —[ घृणासे दृष्टि उठाता हुग्रा ] लुब्बक <sup>।</sup> किरात <sup>।</sup>

देवदत्त—[हँसकर] कुलपित विश्वामित्रके अनुसार ये शब्द सम्य नही, कुमारके सर्वथा अयोग्य ।

> [ कुमार फडफडाते पक्षीके लहूसने पख पुष्करिणीके जलमें घोता है। जलके छीटे उसके नेत्रोपर डालता है, कुछ उसकी चंचुमें।]

देवदत्त—[ कुछ ऊँचे स्वरमें ] कुमार, क्रौच मेरा है। [सिद्धार्य ललाटसे पसीनेकी नन्ही बूँदें पोछ लेता है।]

देवदत्त-[ उच्चतर स्वरमें ] क्रीच मेरा है, कुमार । सिद्धार्थ-[ फडकते होठोसे ] मृत क्रोंच तेरा, जीवित मेरा । [क्रोंचके रक्तसे रंगे भ्रपने नाखून घोता है। एक उंगलीसे हंसका घाव हत्के दबाये हुए हैं।]

देवदत्त—[ सिद्धार्थको शान्त चेष्टासे जल-भुनकर उच स्वरसे ] कुमार ।
सिद्धार्थ—[ सवेग हिष्ट फरेता है ] वोल ।
देवदत्त—[ क्रोधसे कांपते स्वरसे ] दे दो मेरा क्रीच ।
सिद्धार्थ—[ श्रविकृत उपहासास्पद वाणीसे ] यमसे मांग अपना क्रीच,
देवदत्त ।

देवदत्त — ले लूँगा, कुमार, अपना क्रीच ले लूँगा । सिद्धार्थ — ले ले, यदि शक्ति है।

> [ कुमारका तनकर खडा होना, देवदत्तका सवेग आगे वढना। सहसा केलोकी वाढसे निकलकर रक्षकोका देवदत्तको पकड तेना।

पहरा रक्षक—मावधान, देवदत्त । देवदत्त—छोड दो मुझे । कौन हो तुम ?

रक्षक—राजाज्ञासे हम सदा कुमारकी अलक्षित रक्षा करते हैं।

देवदत्त-छोड दो मुझे, हट जाओ !

सिद्धार्य—छोड दो न, तनिक देखूँ इसका वाहुबल । क्रीच समझ रखा है इसने मुझे भी ।

देवदत्त-हाँ, छोड दो मुझे, दिखा देता हूँ अभी क्रीच किसका है। इसरा रक्षक-अब इसका निर्णय मथागारमे होगा, राजा करेंगे। चलो।

[ सव सथागारकी श्रोर जाते हैं। देवदत्त रक्षकोसे घिरा, कुमार पक्षीको दोनो हाथोसे पकडे, छातीसे सटाये हुए। सभी चुप। ]

#### हश्य ३

[ शाक्योका सथागार । राजा, उपराजा, पुरोधा ग्रादि वैठे हैं । सथागारमे इस समय न्यायालयके इन ग्रिविकारियोंके ग्रितिरिक्त फेवल वादी-प्रतिवादी हैं जिनके मुकदमे सुने जा रहे हैं । प्रधान रक्षकने देवदत्त ग्रीर सिद्धार्थके साथ ग्राकर स्थिति निवेदन की । राजाने दोनोको ग्रात्मिनवेदन करनेको कहा ।

देवदत्त—राजन्, सिद्धार्थ गीतमने मेरे आखेटका लक्ष्य वलपूर्वक अपहत कर लिया है।

राजा-सो कैसे ? म्पष्ट विस्तारपूर्वक कहो।

देवदस्त—देव, नित्यको भाँति आज भी शाक्य-नियमोके अनुसार आयेटव्यायामके लिए वनान्तको ओर चला गया था। देर तक दौडभाग करनेपर भी जब कोई शिकार न मिला तब मन मारे लौट
रहा था कि नगरके पूर्वद्वारकी पुष्करिणीके तीर जामुनके वृक्षपर क्रौच मिथुनको देखा। वाण जो सधानकर मारा तो वह क्रौचनरके जा लगा और वह तत्काल आहत हो नीचे गिरा। नीचे
सिद्धार्थ गौतम सदाकी भाँति आज भी जामुनकी छायामे वैठा
था। क्रौच उसकी गोदमें जा गिरा। जब मैने पहुँचकर अपना
शिकार माँगा तब उसने उसे देनेसे इन्कार किया और द्वन्द्व युद्धके
लिए तत्पर हो गया। मुझे मेरा शिकार मिलना चाहिए।

राजा—रक्षक, तुम क्या वही थे ? रक्षक—देव, मै वही था। मेरे साथ वालाहक और विघर भी ये। राजा—उन्हें भी उपस्थित करो।

[ प्रधान रक्षकका बालाहक ग्रौर विधरके साथ प्रवेश । राजाजा उनके सामने देवदत्त श्रपना वक्तव्य दुहराता है । ]

राजा—[ प्रधान रक्षकसे ] देवदत्तका वक्तव्य क्या सच है ?

प्रधान रक्षक—देव, सच है, सिवा इसके कि सिद्धार्थ गौतमपर आक्रमण-का उपक्रम पहले देवदत्तने ही किया।

[ राजाके पूछनेपर भ्रन्य रक्षक भी इसकी पुष्टि करते है। ]

राजा—सिद्धार्थ गौतमपर आक्रमणका उपक्रम जब पहले तुमने किया, देवदत्ता, तब आवेदनका अर्थ क्या रहा ?

देवदत्त—आक्रमण हुआ नहीं, देव । फिर आखेटके लक्ष्यका न्याय तो होना ही है।

राजा—सो तो होगा ही, पर व्यवहारका तिरस्कार तो उचित नही।

देवदत्त—[ सिर भुका लेता है, फिर श्रपने-श्राप घोरे-घोरे कहता हे—] पितृब्य हारा न्याय कहाँ तक सम्भव है, विशेषकर जब प्रतिवादी पुत्र हो ।

राजा—िमद्धार्थ गौतम, देवदत्तका आवेदन कहाँ तक सच है ? सिद्धार्थ—प्राय नमूचा हो सच है, राजन्। राजा—नमूचा हो नच है ? सिद्धार्थ—प्राय समूचा हो, हाँ, देव। राजा—िफर तुम्हारा कुछ प्रतिवाद नहीं ? सिद्धार्थ—है, राजन्, प्रतिवाद है। राजा—वोलो, क्या है ?

सिद्धार्थ—देवदत्तने क्रीचको शरिवद्ध किया। वह धरतीपर नहीं गिरा, मेरी गोदमे गिरा। रक्त और अशौचसे अपना गात अपिवत्र करनेका आवेदन नहीं करता, राजन्, पर प्रश्न एक निश्चय निवे-दन कर्नेगा—क्रीच मृत नहीं जीवित गिरा, मरणासन्न । मैने उसे जलादिके उपचारसे मम्हाला। क्रीच किसका है ?

राजा—उने मारा किमने ? देवदत्त—मैते। सिद्धार्य—जिलाया मैने । और मै पूछता हूँ—क्रौच मारनेवालेका या जिलानेवालेका ?

राजा--एँ ।

[राजा चिकत हो जाता है, उत्तर नहीं दे पाता, श्रपने चारो श्रोर न्यायके पण्डितोकी श्रोर लाचार देखता है। धर्मसूत्रोमें उसका विधान नहीं। सब चुप हैं।]

राजा—[पण्डितोसे ] क्रीच मारनेवालेका या जिलानेवालेका ? [पण्डित चुप हें ]

राजा—देवदत्त, परम्पराके व्यवहारमें क्रीच तुम्हारा है, पर मिट्घार्थ गौतमने जो प्रश्न उठाया है वह भी कुछ कम महत्त्वका नहो। मैं लिज्जित हूँ, कुछ निर्णय नहीं दे मकता। [देवदत्त भुनभुनाता हुया चला जाता है, सिद्धार्थ छातीसे क्रोंच-को चिपकाये सथागारसे बाहर हो जाता है। राजा घीरे-घीरे

> दुहराता है —'क्रोंच मारनेवालेका या जिलानेवालेका ?' घीरे-घीरे सभी पण्डितोके मुँहसे उसी प्रइनकी प्रतिव्विन उठती है।]

> > [पटाक्षेप]

# जोहान वोल्फ़गांग गेटे

वाचक—वाईस वर्षका गेटे। जिस्म फीलादी। साँचेमे ढला हुआ। ऊँचा कद, अत्यन्त सुन्दर। मधुर रोमानी किव। उसके लिरिकोकी प्रशासा लेमिगके-से किटन आलोचको तकने की है। भावुकता और रोमासको अमित सम्पदा उसकी किवतामे है। उस किवताने कुमारियो और विवाहिताओं हियेमे टीम उठा दी है। पर स्वय वह किमी एकके प्रति चिरकालिक स्नेह नही रख पाता। कानूनके अध्ययनके लिए वह स्त्रामबुर्ग आया है। फाकफुर्त और लाइपिजगमं तर्राणयों अनुरागपर वह जामन कर चुका है। वही अव स्त्रामबुर्गमे है। स्त्रासबुर्ग प्रकृतिका रिनवास है, सम्मोहक सकेतगृह। पहाडोकी वर्फ ढुलक चुकी है। वसन्त यौवनपर है, पराग वरम रहा है। चारो ओरकी पहाडियाँ फूलोसे लदी है। वही वामन्ती लितवाओंके बीच, गेटे और मिनी—

गेटे-कितना मधुर रहा होगा वह कवि, मिनी, सोचो जरा।

मिनी-तुम जितना शायद नही, जोहान ।

गेटे—नहीं, मिनी। ये पूरवके किन, वैसे भी भावराशिके स्रष्टा है पर रस और घ्विन तो जैसे उनकी अपनी हैं। और जब प्रकृति भी उनसे नहकार करती है तब तो जैसे उनकी लेखनीमे जादू वस जाता है। फिर इस कालिदानकों तो कही समता ही नहीं।

मिनी—पर तुम तो कहते ये न कि पूरवके किव भाववोझिल है, अध्यात्म-प्रवीण ?

गेटे—मही, पर भाव और आत्मबोध जीवनके साथ वे अजब रीतिसे पिरो देते हैं। फिर अध्यात्मसे अलग भी उनका अमीम काव्य है जो निरे जीवनमे सम्बन्ध रखता है। उद्दाम जीवनसे, उसकी उम आंधीमे जिसमे जीवन स्वय जडतक हिल जाता है। और उमी आंधोको उनका सुकुमार काव्यतन्तु, प्रणयका पतला धागा, वाँध-कर वेवस कर देता है। अनुरागका वह किन रित-विरितिके मैदानमें जैसे रितन विखेर देता है, सारी प्रतिभाएँ किर उसमें अपना इष्ट, अपना भाग, खोज लेती है।

मिनी—जोहान, मुझे अपने स्वरमे विञ्चत न करो, उस मधुर स्वरमे, जो मेरे सूनेका सर्वस्त्र है। मुनाओ अपनी वह कन्पना जिसकी मीमाएँ तुम्हारे शब्द ही छू सकते है।

गेटे—अच्छा सुनो, मिनी, कविकी वाणी मुनो। अर्थको न मोचो। तुमने स्वर मागा है, सुनो, और जानो कि इसमे मबुर इम घरापर और कुछ नही—

सरिसजमनुविद्य शैवलेनापि रम्य
मिलनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।
इयमधिकमनोज्ञा वत्कलेनापि तन्वी
किमिव हि मधुराएगा मण्डन नाकृतीनाम् ॥

मिनी-यही शकुन्तला है, गटे ?

गेटे—यही, मिनी । शकुन्तला यही है। और मांगो अपने कविसे यह छिन । दे सकेगा भला ? उमकी सारी काव्यसम्पदा इसके मामने तुच्छ है।

मिनी—मच जोहान, शैवलमे उलझा कमल, घव्वेसे मिलन चाँद, वल्कलमे लिपटी शकुन्तला—तीनो अभिराम है, अपने दोपोंसे ही सुन्दरतर।

## [ नौकरका प्रवेश ]

नौकर—हर्डरकी सेक्रेटरी पधार रही है। गेटे—विठाओ। कहो मैं तैयार हूँ, अभी चलूँगा। [मिनीमे] मिनी, जानती हो, आज लेसिंगसे मिलना है। इसीसे हर्डरने सेक्रेटरी भेजा है। जाता हूँ, क्षमा। अल्विदा। मिनी—जानतो हूँ, प्रिय । नही रोक्ँगी, जाओ । अिल्वदा । [प्रस्थान ]

वाचक—युग वृद्धिवादी है। जीवनके हर पहलूको तर्ककी कसौटीपर कसा जा रहा है और उस तर्कका मध्य विन्दु है लेसिंग। लेसिंग स्यातिकी चोटीपर है।

[ हर्डर नये युगका प्रवर्तक है, 'स्टूर्म उण्ड ड्राग'—तूफान घ्रौर ताकतके युगका। उसके प्रधान सहायक गेटे घ्रौर शिलर होने वाले है, तरुण गेटे, तरुण शिलर। हर्डर बुद्धवादको जीवनपर घ्रत्याचार मानता है। रोमंटिक परम्पराका वह पिता है। गेटेसे केवल पाँच वर्ष वडा, पर उसका सिद्धान्त-गुरु। वही लताग्रोकी घ्राडमे होटलके वरामदे लेसिंग घ्रौर हर्डर वैठे है। वहस छिडी है। वीच-वीचमे दोनो हलकी हालाकी चुस्कियाँ ले लेते हैं। गेटेका इन्तजार है।

हर्डर—ना, लेसिग, साहित्न तत्त्ववोध नहीं, शिराओका कपन है, मधुर-मादक भावोका ऊहापोह, आमूल हिला देनेवाली स्विप्नल व्यजना-का मूर्तन, रित-विरित्तका गुम्फन।

[ वेयररका प्रवेश ]

वेयरर-जोहान बुल्फगाग गेटे।

[ गेटेका प्रवेश; लेसिंग ग्रीर हर्डरका स्वागतके लिए उठना ] हर्डर—लेसिंग [ एक साथ ]—स्वागत ! स्वागत !

गेटे-अनुगृहीत हुआ।

हर्डर—लेसिंग, जर्मनीकी अभिनव भारतीके अनुपम सर्जक तरुण गेटेको तुम्हारे समीप उपस्थित करके अभितृष्त होता हूँ। 'स्टूर्म उड ड्राग' की तुम मुझे आद्याशक्ति कहते हो, कहो अगर चाहो, पर उनका वास्तविक केन्द्र आज तुम्हारे सामने हैं यह गेटे।

[ हर्डरके स्वरमें उत्साहसूचक कम्पन ]

- लेसिग-गेटे, मानता हूँ तुम्हारी काव्यशक्ति। जर्मनीका माहित्य तुममे भरेपुरेगा इममे मदेह नही। स्वागत।
- गेटे-अनुगृहीत हुआ। महामहिम लेमिंगको मत्कामना मेरे मार्गको नि गूल करेगी, धन्यवाद। पर हर्डरका मेरे प्रति पक्षपात आपमे सभवन छिपा नही। [फिर हर्डरसे] और हर्डर, आभार, धन्यवाद।
- लेसिंग—जानता हूँ, गेटे, हर्डरका तुम्हारे प्रति आकर्षण। पर यह भी जानता हूँ कि वह आकर्षण अकारण नहीं हैं। फिर नुम उम विष्ठवके केंद्र होने जा रहे हो, हर्डर जिसका आदि विन्दु है। स्वय मैं यद्यपि उस दृष्टिकोणको स्वीकार न कर सका, पर, तुम्हारी कलमका जादू स्वीकार करता हूँ और वह हर्डरकी मिफा-रिशमे नही। [वेयररसे] वेयरर, ग्लास। [गेटेसे] गेटे, सच, तुम अपनी जमीनपर खडे हो?
- गेटे—सम्मानित हुआ, लेसिंग। पर शायद मैंने आकर भाव-श्रृप्तला तोड दी।
- लेसिंग—नहीं, नहीं गेंटे। तुम्हारें ही लिए तो आज हम बैठे हैं। और श्रृखला जो टूटी तो वह जुड भी जायगी। क्यों हर्डर ?
  - रं---निश्चय । और मेरा विश्वास है, हमारा तरुण किव हमारे विचारोसे ऊबेगा नहीं ।
    - —नहीं हर्डर । तो तुम तर्ककी नित्य सत्ता स्वीकार नहीं करके, तुम जो विज्ञान-का जादू देख रहे हो, स्वय उसके प्रमुख हिमायितयोमेसे हो ।
  - र---सही, लेसिग, मै विज्ञानकी सत्ता स्वीकार करता हूँ । उसके प्रमारके हिमायतियोमे भी हूँ । पर मै बुद्घिका अविकमित शास्वत रिड-सत्ताको नही मानता ।
- लेसिग-फिर क्या मानते हो ?

- हर्डर—मानता हूँ कि बुद्धि जीवनसे पृथक् नही है, उसकी व्यवस्था-पिका है।
- नैसिंग—यानी कि तुम उसे जीवनकी व्यवस्थापिका मानते हो ? फिर विरोध कहाँ है ? वृद्धि यदि व्यवस्थापिका है, जीवनकी सचा-लिका है तो क्या उसकी रग-रगमे समाहित नही ?
- हर्डर--वम, यही तो विरोध आता है। वृद्ध व्यवस्थाकी परिचायक हे, उसकी नर्जक, स्वय व्यवस्था। पर जीवनसे सम्पर्कमे व्यवस्था उसकी करवटना एक वल मात्र है। उसके शरीरका रूप मात्र। रूपसे जीवनका बोघ हो सकता है पर रूप जीवन नहीं है, उसका नवीवक आभाम मात्र है।

गेटे-मैं दखल दे सकता हैं?

लेसिंग-[ बोलता-बोलता ] ओ बोलो, बोलो।

गेटे-क्षमा करेंगे, वात कट गई, वात पूरी करले।

- लेंसिंग—नहीं, नहीं, बोलो तुम । मेरी वात लम्बी हैं, फिर हो लेगी। पहले तुम कहो अपनी वात ।
- गेटे—मै हर्डरसे पूछ रहा था कि फिर बुद्धि जीवनमे कहाँ आती है— क्या जीवनको सम्हालनेमे नहीं?
- हर्डर ठोक, बुद्ध जीवनकी सम्हालमे ही वाती है। उसे सम्हाल रखने, व्यवस्थित रखनेमे ही बुद्धिकी मार्थकता है। पर व्यवस्था स्वय, जैमा कह चुका हूँ, जीवन नहीं।
- गेटे--जर्मनीके धार्मिक युद्धोमे क्या जीवन नही रहा है ? जीवनने ही तो जीवनका अन्त किया है ?
- हर्छर -- सही, धार्मिक युद्धोकी वर्वरता अनुपमेय है पर जीवनकी उपासना-से उनका क्या सवस्य ?
- लेसिग—यह कि तर्व सम्मत जीवनका अभाव ही उसका कारण है। वृद्धिवादी अपने तक, प्रोटेस्टेट या रोमन कैथोलिक, विश्वास

करता है और स्वय वह अपना दृष्टिकीण स्वीकार करता है, विपक्षीको भी अपनी युद्घ द्वारा अनुमोदित दृष्टिकीण कायम रखनेका विरोध नही करता। इस युद्ध-व्यवस्थामे धामिक सहिष्णुता आती है, वरना, देखो, आल्सेम और पोलैड तकके उजडे गाँव और विध्वस्त नगर।

हुउर---मैं कब कहता हूँ कि तर्क-सम्मत जीवनमे मेरा विरोध है ? मैं सिहण्णुताके युग और उसकी असूत्य देन गान्ति और स्वतन्त्रताको स्वीकार करता हूँ। इससे विशेषकर सतुष्ट हूँ कि उसकी स्थापना में लेसिंगका सिक्रय योग रहा है।

लेसिंग-नया उन्हें स्पष्ट करोगे ?

- हर्डर—निश्चय। लेसिंगका बुद्विवाद विश्वको स्थिर यत्रके रूपमे देखता है जिमकी व्यवस्था तर्क-सम्मत विवानोसे होती है। मै विश्वको जीवित चचल शरीर परिवर्तनशील शरीरके रूपमे पाता हूँ जो निरन्तर बढता और नष्ट होता रहता है। हमारे पैरो तलेकी यह धरती स्वय सतत गतिमती है, क्षण-क्षण कण-कण वदलती है। इसी प्रकार जो कुछ इस पृथ्वीसे प्रमूत होनेवाला है—जलवायुमें लेकर भाषा, रस्मोरिवाज, मजहव तक—वह मभी पृथ्वीकी ही भाँति वरावर बदलता जा रहा है। नित्य कुछ भी नहीं, नित्य वस एक चीज है, जीवन, प्रवहशील जीवन, निरन्तर बदलता, पर अपनी अटूट श्रुखलामे सदा नित्य, उद्दाम। बुद्धिवादके कमजोर धागोमें उसे वाँधनेका प्रयत्न न करों, लेसिंग।
- . ( नहीं, हर्डर, नहीं कर्नेंगा। अच्छा चला मैं, समय हो गया। युनिवर्सिटीकी गोंप्ठी अब आरम्भ होनेवाली हैं। आज हमारी वात वस यही तक। और गेंटे, मुझे जाना ही पड रहा हैं, खेंद हैं। तुमसे मिलकर वडी प्रसन्नता हुई। हर्डर भाग्यवान् हैं जिमे तुम-सा समर्थ सहायक मिला। 'स्टूम उड ड्राग' का भवित्य मेरे

वावजूद आलोकमय है, आलोकमय हो । क्षमा करना, गेटे, क्षमा हर्डर [ उठते हुए । ]

गेटे-ठीक है, ठीक है।

हर्डर—में भी लेसिगकी मिफारिश करता हूँ, गेटे। युनिवर्सिटीकी गोष्ठी इनकी राह देख रही होगी।

गटे—ठीक है, ठीक है। निश्चय पघारे। हम फिर आयेंगे। दर्शन कर अनुगृहोत हुआ।

नेतिन—[हैट त्रीर छड़ी उठाते हुए ] और देखना, हर्टर, अभी जाओ नही। ग्लाम खाली करके जाना। जल्दी क्या है ?

हर्टर-अच्छा, अच्छा । धन्यवाद ।

[ दोनो लेसिंगसे हाथ मिलाते है। लेसिंग जाता है ]

नेंसिंग—[ जाते-जाते दूरसे स्राती स्रायाज ] हर्डर मुवारक तुम्हे ज्हाम जीवन । गेटे, जन्मद जीवन मुवारक ।

#### [ प्रस्थान ]

हर्डर, गेटे-धन्यवाद । धन्यवाद ।

हर्षर—[ घोरे-घोरे बंठते हुए ] गेटे, यही लेसिंग है। युग-पुरुष, इस युगका प्रवर्त्तक। धन्य है हम, उसके समकालीन।

गेटे—[बैठकर] मही। इस यूरोपीय युगका उन्नायक लेसिंग ही है। पर एक बात बताओ, हर्डर! लेसिंग कुछ अप्रतिभ नहीं था?

हर्टर — ऐसी गलती न करना, गेटे। मुझमे दम कहाँ जो उसे अप्रतिभ कर सकूँ। सम्भवत तुम नवागन्तुकके कारण उसने अपना गत्य-दरोघ जान-बूझकर किया। वरना उसका वान्विलाम, उसका तर्क-वितन्वन । कहाँ लेमिंग, कहाँ मैं।

गेटे—नुम दोनो महान् हो, हर्डर, तुम भी, लेसिंग भी। मैं तो दोनोका मुँह ताकता रह जाता हूँ। हर्डर--- मुनो, गेटे, लेमिंगका तर्क वडा, मेरा शायद, जीवनका स्लान वटा है। पर तुम्हारे पास ह्दय है, दोनोंसे वडा। हम दोनो लो जायेंगें, तुम युगोकी जिह्नापर विराजोगे।

गेटे--- नहीं, मेरे अजेय गुरु। दीक्षा दो मुझे।

हर्डर—गेटे, ढोग न करो । पर यदि मुझे तुम्हें किमी बोर आकृष्ट करना है तो वम, इस बोर—राष्ट्रोंके लोकगीतोका मौन्दर्य चेतो । प्रकृतिकी बोर लोटो, मौलिकताको पेवन्द न लगाबो, प्रतिभापर कोई प्रतिवन्य न मानो, वयोकि मर्जकका व्यक्तित्व अपना कानून आप है । स्वच्छन्द गाबो, तुम्हारे लिरिकोमे उहाम जीवन लहरें मारता है, उल्लाम सस्वर है। भला कौन भूल मकता है तुम्हारे 'हाइदेन्रोजलाइन' की वेकावू कर देनेवाली वेवन पुकार।

गेटे-आभार, आमार हर्डर ! कितने उदार हो !

हर्डर—और देखो, शेक्सिपयर, होमर, क्षोसियन, गोल्डिस्मिथको न भूलना, याद रखो—शेक्सिपयर, होमर, क्षोसियन, गोल्डिस्मिथ।

गेटे—[ जैसे मुख दुहराता हो ] शेक्सपियर, होमर, ओिमजन, गोल्डस्मिय।

[ दोनों साय-साय उठते हैं, घीरे-घीरे होटलसे वाहर निकल जाते हैं। हाय मिलाकर विदा होते हैं।]

हर्डर-विदा, गेटे। फिर मिलेंगे।

गेटे-विदा ! फिर मिलेंगे।

वाचक—डैन्यूवका एक कोण । वामन्ती प्रकृतिका अभिनव शृह्वार । छिटकी चाँदनी, तैरता चाँद । वरसते मकरन्दकी मर्वत्र उठनी मादक सुरिभ । स्त्रासवुर्गके पासका गाँव, द्रुसेनहाइम और उमीके वाहर नदीके इस कोणमें फूलो लदे निकुञ्जके वाहर मखमली घामपर दोनो, फ्रोड्रिका और गेटे ।

[ हल्के सगीतका स्वर ]

फ्रोड्रिका—आओ, वसन्तके गायक, सुना दो अपना भुवन-मोहन राग । गेटे—फ्रोड्रिके, मेरी एकान्त सुरिभ, वम बोलती जाओ। मधु घोलती चलो। तुम्हारे आलापका सम्मोहन मानव कविके परे हैं । उसकी रागपरिधिके परे।

फ्रोड्रिका—देखो, जोहान, रोम-रोम खुल पडा है, उसे निराश न करो, हत्कमल आमूल खुल गया है, उसे सम्पुट न होने दो। गेटे—अच्छा, रानो। क्या सुनोगी?

फ्रोड्रिका—वही, पिछली कविता, जिसे कहते हो, मुझपर लिखा है, जिसे हर्डरने सराहा है—'याचना'।

गेटे—अच्छा सुनो । [ पहले हल्की गुनगुनाहट, फिर स्पष्ट स्वर ]
में युग-युगका अनुराग लिये आया हूँ,
मधु ऋतुका श्रिक्त पराग लिये आया हूँ,
तुम श्रपना सचित यौवन आज लुटा दो,
में मूक विरहकी श्राग लिये श्राया हूँ।
में युग-युग०॥
वह काम शरासन तान चला मुसकाया,
घरतीके तनपर यह श्रम्वरकी छाया,
उन श्रामोंमे वह मदिर कोकिला कूकी,
में मधुवनसे मधुराग लिये श्राया हूँ।
में युग-युग०॥
खोलो, मानिनि, श्रपने श्ररणाघर खोलो,
इन रागविघर कानोमे तुम रस घोलो,
फिर करा-करामे उन्माद सजग हो श्राये,
में दस प्ररायका राग लिये श्राया हँ।

में युग-युग०॥

तुम बीचि-विचुम्बित तीर खडी गुजारो,
श्रपने क्यामल नयनोका सिंघु उद्यारो,
फिर मुक्तकण्ठसे भाव-मुरिलका टेरो,
मै श्ररमानोका बाग लिये श्राया हूँ।
मै युग-युगका श्रनुराग लिये श्राया हूँ॥

# [ गूँजती लौटती-सी श्रावाज सूनेपनको भरती-सी ]

वाचक—दोनो चुप है। सुननेवाला भी, मुनाने वाला भी। फ्रोड़िका गेटेकी ओर देख रही है। गेटे आकाशकी ओर। गेटे जब फ्रोड़िकाकी ओर देखता है, आँखे चार होती है। पर फ्रोड़िका चुप है। किंव मुसकराता है पर प्रेयमी निरुत्तर आसमान देखने लगती है। गेटे— फ्रोडा, चुप क्यो हो, प्राण ?

### [ कोई उत्तर नहीं ]

गेटे--रानी !

.फेंड्रिका—[ उच्छ्वास छोड़ती हुई ] जोहान, तुम मानव नहीं हो। [ श्रावाज भर्रायी हुई हैं, कुछ भारी-भारी ]

गेटे-फिर कीन हूँ, फेडा?

फ्रोड्रिका—उन्होंमेसे कोई जिनके नाम लिया करते हो—होमर, ओनियन, उनके देवता, स्वर्गके गायक, शायद शेक्सपियरकी कल्पनाके कोई अभिराम नटवर।

गेटे-[ हल्का हँसता हुआ ] क्या ?

फ्रोड्रिका—नहीं, होमर और ओसियनका संसार सूना है किव, वर्जिल-होरेसका भी, शेक्सिपयरका भी। नहीं पा रहीं हूँ वह नाम, प्रियवर, जिससे सबोबन करूँ, जिसमें तुम्हारे रागका सारा उन्माद समा जाये। गेटे—कहाँ विचर रही हो, रानी, कियर भटक पडी हो ? फ्रोड्रिका—सुनो, गेटे <sup>।</sup> सुनो, भला कौन है वह भारतीय कवि-नाट्यकार जिसको सुकुमार छवि वह शकुन्तला है ?

गेटे--कालिदास, कालिदास ।

फ्रोड्का--कालिदास, और उसका वह नायक ?

गेटे--दुष्यन्त ।

फ्रोड्रिका—आह । वस-वस । दुप्यन्त । तुम दुष्यन्त हो, मेरे अभिराम गायक । पर अरे रे रे !

## [ बेहोश हो जाती है।]

- गेटे—[ उद्विग्न होकर ] क्या है, फ्रोड्रिका ? क्यो क्यो ? यह क्या ? अरे क्या हो गया ? क्या वात है प्राण ?
  - फ्रोड्रिका—कुछ नही, कुछ नही, मेरे राजा। क्षणभरको उस मायावीकी याद आ गई थी। कहाँ हूँ, जोहान ?
- गटे—यहाँ मेरे अकमे, सुमुखि । उस मायावी दुष्यन्तसे दूर । दुसेनहाइम-की इस मकरदलदी उपत्यकामे । इस वासन्ती उपवनमे हम तुम दोनो अकेले ।
- फ्रोड्रिका—और मेरे प्रिय, तुम उम मायावीका-सा आचरण तो न करोगे ? गेटे—दुर पगलो । मै तुम्हारा एकान्त अनुचर सदा तुम्हारा रहूँगा । सदा इसी आध्रमकी उपत्यकामे ।
- फ्रोड्रिका—नहीं, जोहान, उस स्थलकी याद फिर न दिलाओं। रोगटे खडे हो जाते हैं। आश्रमकी वात याद आते डर हो आता है।
- गेटे—डरो मत, रानी। घवटाओ नही। मैं सर्वथा तुम्हारा हूँ, सदा। चलो, घर चले।
  - फ्रोड्रिका—चलो। पर मन जाने कैमा हो गया। भला होता जो उस नाटककी याद न आयी होती। कविता सुनकर ही क्यो न चुप

रह गयी। क्या कुछ गुनने लगी। और वह मायावी याद आ गया।

गेटे-अच्छा मुनो, मन ठीक हो जायगा।

[ गुनगुनाना । फिर स्पष्ट गायन, वाजेका हत्का स्वर ] गगन-पथ पर चाँद चढता जा रहा है,

भाव ग्रन्तरने उमडता ग्रा रहा है, मौन मनसे राग कढता ग्रा रहा है,

प्रणयका उन्माद बढता जा रहा है। गगन-पथ पर०।

नील श्रम्बर कानमे कुछ गुनगुनाता, मीज मे दक्खिन पवन श्रमिराम गाता,

एक पंछी रात सूने मौन सन्मन् नीडको बेचैन उड़ता जा रहा है।

गगन-पय पर०।

नीड मेरा भी, मगर रोता, ग्रकेला, मैं वसेराहोन राही क्लान्त तन-मन, भाग ग्रपना मांगता हूँ ग्रातियेयी, ग्रीर वरवस ग्रश्नु भरता जा रहा है।

गगन-पथ पर०।

पर ग्ररे यह ियन मन किम्पत कलेवर, तुम जरा श्रपने सम्हालो कोप-तेवर, ग्रीर श्रपना अञ्चरासन, देखता हूँ, तीर तरकशसे कढा जो ग्रा रहा है।

गगन-पय पर०।

पर भला यह रप क्या मृगप्याम होगा? या किनीके प्यारका उपहास होगा? मौन तोडो भ्राज बोलो शीघ्र वरना यातनाका मान वढता जा रहा है। गगन-पथ पर०।

# [ दूर हटती इन्ही पिक्तयोको दुहराती स्रावाज ]

वाचक-गेटे वेजलरमे है। अपने जीवनका नितान्त भावुक काल वहाँ विता रहा है। समारको वह यथावत् नही ले पाता। उसे वह अपनी मन स्थितिके अनुकूल, मौसिमके अनुकूल, कभी तो नरक-सा भयानक देखता है कभी स्वर्ग-सा काम्य। कोई पेशा उसे पनन्द नही, कोई चीज नही जो उसे वाँच सके । प्रोमेथियस लिखता अनियत्रित प्रोमेथियम वन जाता है। उसे आजादी चाहिए, उन्माद । वनन्तमे वह आनन्दके आँमू वहाता है, होमरकी पिनतयाँ ही उसे आरवस्त कर पाती है। वाल-नृत्यमे वह लोती वृथसे मिलता है। फिर तो उसकी भावुकता सारे प्रतिबन्ध तोड वह चलती है। उसकी प्रेयमी दूसरेकी वाग्दत्ता है पर वह उस वातकी परवाह नही करता। वेजलरमे जब गर्मियाँ आती है काम अपना शरासन कानो तक खीच लेता है। जन-जन मगन होता है, मन-मन विभोर । निदयोका कलकल वरवम अपनी ओर खीचता हैं । फूलोके सौरभसे लदा पवन अनजाने पैठ मनको गुदगुदाता है । ऐसी ही गीमयोमे सफेदोकी डोलती छायामे वही सुकुमार लोती, वह मदिर गेटे-

लोती—मेरे नलोने जादूगर, तूने जो अपनी छडी घुमा दी है, अन्तरङ्ग वेवन हो गया है। अब सम्हाल।

गेटे—मै क्या सम्हालूँ लोती ? मेरा तो रोम-रोम स्वय उस पीडाका शिकार है जिसे न झेलते दसता है, न छोडते । ऐसा नही कि नारी मैने जानी न हो लोती, पर अवकी जैसे उमका पागल कर देनेवाला प्यार नम-नममे पैठ गया है, भिन रहा है।

- लोती—[हॅसकर] पहचानो, मेरे मधुर मित्र । सचमुच नया उस अन्तरमे मैं ही हूँ या कोई और है ? तुम जैसे मधुपका क्या ? आज यहाँ मँडराये, कल वहाँ गुजार किया और अभिराम बुमुम एकके बाद एक तुम्हारे तीक्ष्ण रस-गोपकोसे विवते गये। तुम्हारा भाग्यशाली अक खाली कत्र रहा है ?
- गेटे-भ्रम हैं तुम्हारा, रानी । जीवन एक मात्र तुम्हारे आमोदसे उन्मद है, मात्र तुम्हारो व्याधिसे पीडित, तुम्हारे प्यारसे आलोडित । अन्त-रङ्गके पीडास्थलपर हाथ रखता हूँ, उसे पकड नही पाता । नही जान पाता तुम्हारा वह छिलया रूप कहाँ घर किये बैठा है, सदा मेरी पकडसे दूर, गहरे, और गहरे, पहुँचसे दूर गहरे।
- लोती—रात कठिन होती है, वोल्फगाग, आजकल सुरमयी तारो भरी रात, खिलखिलाती क्या करती। खिडकोसे देखती करवटे वदलती हूँ। अन्तरके मेरे विचारोकी भाँति चमकता तारा उठना है, पीछे लम्बी सुनहरी लीक छोडता दौड पडता है, टकराकर टूट जाता है, हज़ार-हजार टूक, जैसे मेरी हजार-हजार कणोमे विवरी छितराई साधें। काँप जाती हूँ डरसे, मेरे मित्र। नही जान पानी रहस्य उसका क्या है। कोई जैसे मेरे ही हियेसे मेरा मरवस लिये जाता है दूर, बहुत दूर, रेगती डैन्यूवके जगलोकी ओर, आलमको भेदभरी काली मालाओके परे।
- े—और मैं जैसे मुन्त । सूनी अधियारीमें कुछ टटोलता पर पाता नहीं हूँ । दूर गाते हुए स्वरकी चोट जैसे नसोमें समा जाती हैं । भूला सपना जैमें जी उठता हैं। लगना है किसीने एक साथ साजपर जोरसे हाथ मार दिया और दिलका हर तार झन्ना उठा, देर तक झन्नाता रहा।

- लोती—कितना दूर है वह ऊपरका ससार, गेटे, और लोग उघर जानेका कितना प्रयास करते हैं। कितने गिरजे, कितने सम्प्रदाय उस ओर पहुँचनेका प्रयत्न नहीं कर रहे? पर सच कितना सूना है वह जगत्। और अपना यह ससार कितना भरा है, चाहे पीडाओं से ही क्यों न भरा हो, चाहे सिसकती यादों ही क्यों न हो, टूटी साघों से ही क्यों न हो।
  - गेटे—लोती, कितनी कमनीय हो तुम ? तुम्हारे ये मधुर भाव कितने कोमल है, कितने विकलकारी । और इससे तुम अपनी अभिनव कान्तिसे भी कितनी अधिक आकर्षक हो जाती हो, तुम शायद नही जानती । शायद यह भी नही कि तुम्हारी इन मदिर जिज्ञासाओं मे, इनकी भोली प्रतीतों में उस दिखनी हवाका जादू होता है जो जब तब प्रभातकी अँगडाइयो-सा जगलों भटक पडता है।
    - लोती—तुम्हारा यह ललाट, किव, मदा मुझे गोथिक शील्डकी याद दिलाता है, फिर मध्यकालीन वीरोकी, और फिर आर्थरसे एकिलिस तकको एक परम्परा-सी वन जाती है।
    - गेटे-पर क्या पेरिनकी याद नही आती ?
    - लोतो—नहीं, मेरे पेरिस, पेरिसकी नहीं । क्योंकि मुझे राही प्रोमेथियस प्यारा है, प्रोमेथियम सीमाएँ न माननेवाला, सदा अतृष्त प्यासा, नतत अनुरागका दिन्य वाहक, यद्यपि अति मानव फाकेन्स्टा-इन नहीं ।
    - गेंटे—तुम कितनो मधुर हो, कितनी मादक, कितनी अभिनय कान्तिमती । तुम्हारी आँखें रजनीके रहस्योसे भरी है, पलक बोझिल है। मदिर, पर कितनी निष्ठुर हो तुम, मेरी आफ्रोदीती, मेरी कूर दीनन । [पास आकर घुटने टेक देता है] जीवनको

तिरस्कृत न करो, भुवनगायिके, रग भर दो इसमें और हवाएँ क्षितिजपर उसे ले उडेगी, उस अभिरजित सुरिभको ।

लोती—बहके, बहक चले तुम, मेरे कोमल गायक । मेरे प्रोमेथियम, अव तुम्हारे असयत विलासके पख खुल पड़े । चेतो, नही फान्केन्मटाइन की छाया पड चली हैं । शीन्न, वरना उसकी महाकायिक जिल्ला हम दोनोको चाट जायेगी । और अब चली, देर हुई । [ चलनेको होती है ]

#### [ गेटें जैसे निद्रासे जाग उठता हे ]

गेंदे—देखो, अभी नहीं, लोती। अभी न जाओ। अन्धेके पट जैंमे खुल पडे हैं। पल्लव-पल्लव रजनीके झरते आसवकण, मुक्ताभ हिमकण लेनेको पुलक उठा हैं। जाओ नहीं, विश्वास रखों, प्रोमेथियम फ्रान्केन्सटाइन न होगा, न होगा फ्रान्केन्सटाइन, मानो।

### [ दूर हटती श्रावाज ]

- लोती—फिर-फिर, मेरे असयत प्रियतम, फिर मिलेगे। जब तक बुद्धिम्पी विकल वातास कामजलदको क्षितिज पार बहा चुका होगा। अल्विदा, जोहान । अल्विदा प्रिय । और अगली राते, अगले दिन मुवारक ।
- वाचक—लोतीको गेटे अब भी प्रिय है पर लोती जानती है वह रसिप्रय भ्रमर है, ससारी जीव नहीं। स्वय उसे अल्बर्ट कुछ विशेष प्रिय नहीं है, कम से कम गेटे जितना नहीं। पर उसमें सयम है, वह कभी प्रणयके उन्मादमें नहीं खोती, उन्माद उसे हों हो नहीं मकना। लोतीका उससे विवाह हो चुका है। फिर भी वह गेटेमें निरन्तर मिलती है, पर ईमानदारीसे, पितके साथ पूरी बफादारी बरतनी। गेटेकी ओरसे वह कभी उदासीन, कभी विमन न टुई। उमी पुरानी रीतिसे, पुराने प्यारसे मिलती रही। सालो। फिर एक रान जव

- अल्वर्ट नही था, गेटे अपने कमरेमे वैटा कुछ लिख रहा था, नौकरने प्रवेश कर कहा, फ्रांक चारलोती वूथ।
- गेटे—[ चेगसे उठते हुए ] स्वागत, लोती । वहे भाग्य जो पग इधर फिरे। आज अकेले कैसे ?
- लोती—आज गेटे, अल्बर्ट नहीं है। पर मैं अने हो भी नहीं हूँ, जोहान। गेटे—[इघर-उघर देखता हुआ़] कहाँ ? कोई तो नहीं है। किसके साथ आई?
- लोती—[ घोरेसे ] अपने प्रोमेथियसके साथ, उसके फैले असीम डैनोकी रक्षामे, उनके फैले प्यारके घेरेमे।
- गेटे—[ कुछ गम्भीर होकर, भारी घहराती श्रावाजमे ] क्यो सोया जन्माद जगाती हो, लोती ? क्यो खामोश साजको छेडती हो ? क्या मतलब इम तेवरका ?
- लोती—मतलव कि अभिमार करने आई हूँ। अपने प्रिय जोहानसे मिलकर प्यारका भार हल्का करने।
- गेटे—नही समझा, लोती, और समझाओ भी नही वरना सीवन टूट जायेगी, सीवन जो सालो रसमे डूवती उतराती रही है। न तोडो उमे।
- होती--सुनो, गेटे । आज मै तुमसे कुछ साफ-साफ दात करने आयी हूँ। इघर आ जाओ, इघर पाम।
  - [ गेटे धीरे-धीरे पास ग्रा जाता है। उसके पैरोंके पास घुटनोके वल बैठ जाता है। ]
- लोती—नही-नही, कुर्मीपर बैठो । रहने दो यह भूमिका और घ्यानसे मेरी बान सुनो ।
  - [गेटे चुपचाप कुर्सोपर वंड जाता है। श्रोर चुपचाप देखता रहता है]

लोती—गेटे, तुम समझते हो मैं तुमसे दूर-दूर रहने लगो हूँ। मैंने तुम्हें छोड दिया है, इसलिए कि अल्बर्टसे व्याह कर लिया है। भूलते हो, गेटे। आज भी इम हृदयमे प्यारकी आग वैसे ही घवक रही है जैसे पहले घघकती थी। सुनते हो, गेटे।

गेटे-[ वहुत हल्केसे ] सुनता हूँ। कह चली।

लोती—आग पहले भी हियमे धधकती थी, आज भी घघकती है। पर आज तुम उन राखमे वसी सुलगती चिनगारियोको देख नही पाते। और मैं चिनगारियोको ज्वालाका रूप नही दे सकती। क्योंकि तुम और वह अल्वर्ट निश्चय दोनो उनके बहुत पाम हो, लपटोंमे दोनोका अनिष्ट हो सकता है। पर विश्वाम करो, दोनोको गरम रखनेसे इन्कार मैं नही करती। मैं फिर भी तुम्हे प्यार करती हूँ, कवि।

#### [ लोती चुप हो जाती है, गेटेको देखती है ]

गेटे—चुप कैसे हो गई, लोती? लोती—इसलिए कि तुम कुछ कहना चारोगे। गेटे—मै ? नही। लोती—नही, गेटे, तुम्हारे मनमे कुछ है, पूछो।

े—सचमुच अगर तुम मुझे प्यार करती थी, लोती, तो तुमने मेरे विवाह के इशारोको ठुकरा क्यो दिया ?

ो—वयोकि, गेटे, तुम विवाहके लिए नहीं बने हो। विवाह करके वँघना होता है। तुम बँघ नहीं सकते, विवाह तुम्हारे लिए नहीं है। और यदि तुमसे विवाह करती, तो तुम्हारे माथ मैं भी नष्ट हो जाती। आज जीवित रहकर तुम्हारी भी रक्षा, दूरमें ही मही, कर पाती हूँ। और तुम्हें यदि प्रस्ताव करनेका अवगर देती तो उमे अस्वीकार कर तुम्हें अपमानित करना मुझे अगीकार न था। पर तुम कही टूट न जाओ। मैं भी ट्ट न जाऊँ, इससे मेरा व्याह कर वैंध जाना नितान्त आवन्यक था। पर अब जो इघर तुम्हारी बढती हुई गम्भीरता देखी तो रहा न गया। आई कि एकबार सब कुछ तुमसे कह तो दूँ। तुम्हे, 'फाउस्ट'के रचयिताको स्थिति समझते देर नहीं छगनी चाहिए।

- गेटे—[ उच्छ्वास छोडकर ] लोती, घाव भरा न था, पर उसे दवा रखा धा। अव शायद वह फिर एक वार खुल जाए। पर मैं तुम्हें गलत नहीं समझूँगा। जानता हूँ, तुमसे गलती नहीं हो सकती, नारीसे गलती नहीं होती। सही, तुमने अगर वह ससार न सम्हाला होता तो सारा उजड गया होता, मिट गया होता। न तुम होती न मैं होता। आज हम दोनों है, पर, खैर, कैसे हैं वह नहीं कह सकता।
  - लोती--गेटे, मनको मत धिक्कारना । उसने अनुचित कुछ नहीं किया है। उसे केवल सयमका कवच दो।
  - गेटे—दूँगा लोतो, दूँगा उसे सयमका कवच। पर मनमे कवचका भार घारण करनेकी शक्ति हैं या नहीं, सो नहीं कह सकता। चाहूँगा कि तुम्हारी, अल्बर्टकी, राह न काटूँ।
  - लोती—नहीं, गेंटे नहीं । इसीलिए आज मैं यहाँ आयी हूँ, सुनसान रात-की राह, अकेली । कोई कुछ भी कह सकता है, पर आई हूँ कि हम सब एक राह चले, जिसमे राह काटनेकी बात हो न आये। बोलो, चलोगे ?
  - गेटें -- नहीं कह नकता, लोती, पर प्रयत्न करूँगा। अम्याससे अँधेरी कठिन राह भी सूझने लगती है, सर हो जाती है। कोशिश करूँगा।
  - लोती—कोशिश करो, गेटे, वस कोशिश करो। सब सम्हल जायगा। और न भूलो कि लोती आज भी सूने दिलके बीरानेमे एक मूरत निहारा परती है, कुछ गुनगुनाये स्वरोको याद करती है, गुनगुनाती है।

तुम जानते हो, गेटे, वह मूरत किसकी है, वे गुनगुनाये स्वर किसके हैं ?

गेटे—जाओ, लोती, अव जाओ।

- लोती—जाती हूँ, जोहान । मेरे प्रेमके एकमात्र अवलम्ब, जाती हूँ । चली । तुम सुखी रहो <sup>।</sup> जियो, कि मै भी जिऊँ । अल्विदा, मेरे मदाके सहचर, विदा <sup>।</sup>
- वाचक—गेटेका विदा-स्वर शायद चारलोती न सुन सकी। वह तव तक चली जा चुकी थी। गेटे अवसन्न पडा रहा, उसी कुर्सीपर घण्टो। उसे यह भी ख्याल न रहा कि रातके अँघेरेमें लोती अकेले आयी है, उसे पहुँचाना होगा।

#### [ सालो वाद ]

वाचक—गेटे अपनी स्थितिसे वेचैन है। पतझडके बाद सर्दियां आई है,
अब उसे होमर नहीं सुहाता। ओसियनकी रुग्ण कल्पना ही उमके
हृदयकों छू पाती हैं। अपने ही समान नायककी कल्पना कर वह
'तरुण वर्दरके विपाद' उपन्यास लिख डालता है। अन्तर वम
इतना है कि उपन्यासका नायक वर्दर अपनी स्थितिसे वेकावू होकर
आत्मघात कर लेता है। गेटे चुपचाप दूर चला जाता है। उपन्यास जर्मन समाजके ऊपर वमकी तरह फट जाता है। लोनी
अपना औचित्य अब भी निभाती है। पर गेटे दूर होटलके कमरेमे
हालकी लिखी कविता पढता है।

[ ग्रावाज पहले घोरे-घोरे गुनगुनाती-सी, फिर मयुर विकम्पित गायन, हल्के वाद्यका स्वर—]

प्राण, मेरा मन न जाने श्राज कैसा हो रहा है, श्राज जैसे विजन वन में विकल मानस रो रहा है, भ्राज मन पर विजलियाँ है दूटती श्रातों निरन्तर, भ्राज रग-रग शिथिंल, तनगति मन्द मन्यर, भाज भ्रन्तर मथित विचलित शान्ति श्रपनी खो रहा है, भ्राण, मेरा मन०।

रागिनो है विलख पडतो, चाँदनी है दहन करती, मलयवारि न क्लान्ति हरती, धुव्य मनमे ग्लानि भरती, श्राज तन यह वेदनाका भार जैसे ढो रहा है, प्राण, मेरा मन०।

भ्राज वाणी मूक, कुण्ठित कष्ठ, क्षण-क्षण गात किम्पत, वक्ष शक्ति विसार, पल-पल भ्राह भरता है प्रलिम्बत, यातनासे द्रवित कण-कण भ्राज जैसे सो रहा है, प्राण, मेरा मन०।

स्वेदिसक्त विभोर तन है, नीर-वोिभल नयन-पथ है, चेतना है मूढ तिन्द्रत, कल्पनाका भग्नरथ है, प्रश्नु कणसे घ्राज विरही यक्ष हार पिरो रहा है। प्राण, मेरा मन०।

धाज इस श्रन्तरगगनमे धुव्य ससावात उठते, ध्राज क्रन्दनवारिसे जैसे हमारे प्राग् घुटते, काल ग्राज कराल श्रपने कुलिश-पाश सँजो रहा है, प्राण, मेरा मन०।

प्रशाय का वह राग गा दो, राग जो सम्वल हमारा, ध्रन्यथा मृतप्राय है हतभाग्य यह विरही तुम्हारा, घोर दुदिन मे यहाँ जो श्राज घीरज खो रहा है, श्राण, मेरा मन०।

वाचफ--उमी होटलमे वाइमारका तरण ड्यूक ठहरा हुआ है। कविताका स्पिदित वाचन वह सुनता है, व्यग्न हो उठता है। वह स्वय प्रणय-

कातर है। जान लेनेपर कि किव गेंटे हैं, वह उमे वाडमार चलनेको आमन्त्रित करता है। गेंटे निमन्त्रण स्वीकार कर लेना है। वही वह वीगाड और शिलरमें मिलता है, वही उसके प्राय पचास वर्ष व्यतीत होते हैं, किव शामक, राजनीतिज्ञके स्पमे। वही वह फासीसी राज्यक्रातिका शोर सुनता है। वास्निलकी गिरती दीवारोकी धमक, लुई और मारी अन्त्वानेतके गिरते मिरोकी करूण आवाज और उम रोव्मिपियरके मिरके गिरनेकी, जिमने गिलोतिनकी और जाते-जाते भी अपने वालोमे पाउडर लगाया था। और गेंटेने व्यगपूर्वक मुमकरा दिया था। नेपोलियन सम्राट् होकर जेनामे जर्मनी, आस्ट्रिया और वाडमारकी शक्ति तोट चुका है, जहाँ गेंटेका प्रभु स्वय वाइमारका ड्यूक हारकर सब कुछ खो चुका है। उसी वाडमारको फ्रेंच मेनाके मिपाही लूट रहे हैं। अब वे गेंटेके घर पहुँचते हैं—

[ गिलियो सडकोपर रह-रह कर सेनाके भारी पैरोकी श्रावाज, लुटते घरोसे सिपाहियोके मारे बचो-बूढोको श्रावाज, जय-तब चलती गोलियोकी श्रावाज, मरते हुग्रोकी श्रावाज, गावर लुटती ग्रीरतोकी श्रावाज ]

क्रिस्टिना-अब क्या होगा, जोहान ? सुन रहे हो यह ?

गेटे—सुन रहा हूँ। पर होगा क्या ? वही जो होता आया है। जो हो रहा है। आस्ट्रिया गया, प्रज्ञा गया, वाडमार गया, रह जायेगी वस यही यतीमोकी पुकार, आसमानको छेदनी दिशाओमे धुमटनी।

क्रिस्टिना—काश आज एम्परर मेरे मामने होता !

गेटें—हैं-हैं, क्रिस्टिना, एम्परर मानवीय आधारोके परे हैं। जो वह उन्हीको देख पाता तो ये हरे-भरे खेन आज महमा लाल लहूमे क्यो भर जाते ? आस्टरलित्स क्यो होता ? जेना क्यो होता ? बाटमारमे यह खून-खराबी क्यो होती ? और रही तुम्हारे सामने एम्पररके होनेको बात, तो उसका उत्तर प्रशा और आस्ट्रियाके राजकुल देगे। कवियोकी अभिराम कल्पनाओकी केन्द्र प्रशाकी रानीके सामने वह रह चुका है, गायकोकी स्विष्निल व्यजनाओकी आधार आस्ट्रिया की आर्चडचेजके सामने वह जा चुका है। भला उससे क्या होता है?

[ सिपाहियोकी भ्रावाज—मारो । पकडो ! गोलीकी भ्रावाज, नौकरका गिरकर कराहना ]

किस्टिना—हाय, घुस आये । हेरासकी आवाज थी यह । गेटे—मार डाला उसे ।

> [ दोनोका वाहर जानेके लिए उठना । सहसा सगीनके साथ सिपाहियोका प्रवेश ]

सैनिक १-लाओ, सव रख दो।

सैनिक २-वैठे ताक क्या रहे हो, जैसे कहीके डयूक हो ।

[ पासके कमरेमे ताले टूटनेकी श्रावाज ]

क्रिस्टिना —हाय, सव तोड डाला ।

गेटे-किस्टिना, धीरज ।

सैनिक ३—[ प्रवेश करता हुग्रा ] तिजोरीकी चावी दे दो, जल्दी दे दो ! गेटे—[ चुप ]

दप्तान—[ प्रवेश करता हुग्रा ] चावी मिल गई ?

सैनिक ३-उठता क्यो नहीं । ब्रैठा है जैसे डयूक है।

[गेटेकी श्रोर सगीन लिये वढता है ]

रिहिना—जालिम, ट्यूकमे वढकर है वह, ससारके कवियोका मुकुटमणि गेटे। [ गुच्छा फॅककर ] ले चावियाँ।

नैनिक—हा, हा, जालिम, खूबसूरत जालिम ? कवि <sup>।</sup> हा, हा, कवि ? षप्तान—ठहरो, ठहरो । क्या कहा ? क्या गेटे ? वोल्फगाग गेढे ? क्रिस्टिना—जोहान बोल्फगाग गेटे । वाइमारका डिप्लोमेट-जेनरल वोन्फ-गाग गेटे, कवि गेटे । यह कौन आ रहा है ?

[ सहसा दोडते शिलरका प्रवेश, कप्तानको रुक्का देते हुए ] शिलर--कप्तान, यह एभ्पररका हुक्म !

#### [ कप्तान पढता है ]

[ ज्ञिलरसे मिलनेके लिए गेटे बढता है। क्रिस्टिना हाथ बढा देती है, ज्ञिलर चूमता है, दौडकर फिर वह गेटेके गले लग जाता है। ]

क्रिस्टिना--ख़ब आये शिलर ।

गेटे---शिलर।

शिलर-गेटे ।

कप्तान—महाकवि, मै शिमन्दा हूँ । यह एम्पररका हुक्म है—'कवि गेटेके घरकी रक्षा करों ।

क्रिस्टिना—घर तो उजड चुका है। रक्षा अब किसकी होगी ? गेटे—शान्त, क्रिस्टिना।

कप्तान—मुझे बडा खेद हैं । आगे और घोखा न हो इससे मैनिक आपके द्वारकी रक्षा करेगे । अल्विदा ।

> [सैनिकोसे ] दो सैनिक यहाँ रहकर वरावर घरकी रक्षा करो। किसी ओरसे कोई हमला न हो, सावधान!

#### [ सैनिक श्रीर कप्तानका प्रस्थान ]

गेटे—खूब आये, शिलर । ८ - पूब आये । जान बच गई।

शिलर--शुक खुदाका ! जीससकी हजार शुक्रिया !

गेटे—जेनाका क्या हाल है ?

**ज्ञिलर**—जेना तवाह है, मारकाट मची है, ट्यूक वचकर निकल गया है ।

गेटे-वाडमारको क्या कहूँ ?

शिलर—वाइमारका हाल देखता आ रहा हूँ।

वाचक गेटे, क्रिस्टिना और शिलर धोरे धोरे दूसरे कमरेमे जाते हैं। सोनेके कमरेमे, ग्रन्थागारमे। विस्तर विखरे हैं, पुस्तकें विखरी है, वक्सोंके ताले टूटे पड़े हैं, चीजे, जो बची हैं, वाहर फैली हैं, वाकी कीमती चीजे मिपाहियोंके किट-वैगोमे चली गई हैं।

गेटे-शिलर, देख रहे हो ?

शिलर—देख रहा हूँ। शर्म !

गेटे-[ व्यगसे ] फासीसी राज्यक्रान्तिका यह शालीन परिणाम !

शिलर—गेटे, अन्याय न करो, यह एम्पररके कारनामोका परिणाम है, कोसिकाके लुटेरेका। नेपोलियनका और नेपोलियन क्रान्तिका शिशु नही, उसका हत्यारा है।

गेटें — क्रान्ति और एम्परर ! 'त्रासका राज' और नेपोलियनके कानून ! [गेटे चुपचाप कुर्सोपर वंठ जाता है, घरसे वाहर दूर और निकट सैनिकोकी आवाज, लूट-खसोटकी आवाज, गोलीकी आवाज, घायलोकी आवाज]

वाचक—गेटेके मरनेके दो वर्ष पूर्व । क्रिस्टिना अव वृद्ध गेटेकी पत्नी है। वाइमारके अपने घरमे दोनो वैठे हैं। पतझडके दिन । आसमान सूना सूना लगता है। पेड नगे हैं, वल्लिर्या नगी है, एकाघपर पित्या छायी हुई है। दिनका तीसरा पहर है। गेटेका विशाल घरीर वृटापेसे सिकुड गया है, वाल भी कुछ झड गये हैं, श्वेत केशोके गुच्छे फिर भी जालीन सौन्दर्य व्यक्त करते है। क्रिस्टिना गेटेमे वहुत छोटी है, प्राय पचीन वर्ष। पचाससे ऊपरकी है पर रप रग कुछ ऐना है कि चालीससे अधिक नहीं लगती। सालो महाकविके साथ मित्र भावमे उसीके घरमे रह चुकी है और अव उसने उसमे व्याह कर लिया है। तीसरे पहर गेटे उससे साहित्य

पढवाकर मुना करता है। अभी अभी ओिययनका एक अश सुनाया है।

गेटे--क्रिस्टिना, रहने दो। आज वस वस।

क्रिस्टिना—क्या वात है, प्रिय, आज ऐसी उदासी क्यो ? पढ रही थी और लगता था कि तुम्हारा मन कही और है।

गेटे-सही, क्रिस्टिना, मन मेरा काव्यमे दूर या।

क्रिस्टिना-कहाँ ? क्या स्मृतियाँ घूम पडी थी।

- गेटे—हाँ, स्मृतियाँ । कही जाती नही वे । मनके कोनेमे उनका अवार जैमे दवा रहता है, कुछ समान-मा, जहाँ उघर भटका कि जैसे ऊपर का ढक्कन खुल गया और एकके बाद एक वे निकलने लगती है । मनुष्य नहीं जानता, कितनी शक्ति है उममे । दूर दिनो-मालो-की सँजोयी स्मृतियोका वह घनी है, कितना विशद, कितना विपुल कोप है उसका, क्रिस्टिना ।
- क्रिस्टिना—वडा विपुल, असीम। पर क्या कभी उन्ही स्मृतिवोकी याद मन-को दु खी नहीं कर देती ?
- गेटे—सही, क्रिस्टिना, दूबारी है वे। दोनो ओर चोट कर सकती है, करती है। कभी-कभी आदमी उनसे बचना भी चाहता है, बच पाता नही।
- क्रिस्टिना—भला आज किमकी याद आयी, जोहान ?— फ्रेट्रिकाकी ? चारलोतीकी ? मिनीकी ?
- गेटे—नही रानो, उनकी नहीं, यद्यपि उनकी याद भी आती है। अनेक वार आयी हैं, वह गये जलकी तरह, अचानक उट आये वादलो-की तरह। पर अभी उनकी याद नहीं कर रहा था।

क्रिस्टिना-फिर किसकी, प्रिय<sup>?</sup>

**रोटे**—आज मुझे अपने सिद्घान्तगुरकी याद आयो, हर्टरकी और उम

अभिनव गायक शिलरकी, जो देखते-ही-देखते दिगन्त तक व्याप्त हो गया था और देखते-ही-देखते उसीमे एक दिन विलीन भी हो गया।

क्रिस्टिना—पर हर्डरकी भावसत्तासे आज तुम कितने दूर हो, किव । गेटे—मही, क्रिस्टिना, पर हर्डर यदि न होता तो शायद मैं भी आज न होता। बाकी, हाँ, आन्दोलनोसे अब मेरा सपर्क न रहा। शिलर सभवत आज नहीं होता जो मैं हूँ।

क्रिस्टिना-शिलर, हाँ, मधुर गायक शिलर।

गेटे-और लेमिंगकी याद आयी।

क्रिस्टिना—लेसिंगकी, जिसके वृद्धिवादके अखाडेको तोडनेमे तुम्हारा खासा हाथ रहा है। [हँसती है]

गेटे—मही, पर लेमिंग कितना महान् या, इसकी कल्पना तुम नहीं कर मकती, क्रिस्टिना। उसकी कल्पना वह कोई नहीं कर सकता जिमने लेमिंगकों न देखा, उमके युगकों न जाना।

क्रिस्टिना—प्रिय, तुम विषादकी ओर वह चले। कही तुम्हारे उपन्यास 'वर्दरके विषाद'की भाव-भूमि तुम्हारे मनमे न उतर पडे। निश्चय पनझडका प्रभाव तुम्हारी चेतनापर पडने लगा है।

गेटे—मही, क्रिस्टिना। पर उसकी एकमात्र दवा तुम हो। तुम जो, इतने पतझड, इतने शिशिर देखकर भी सतत वमन्त वनी रही।

जिल्टिना—उसका कारण है, कवि।

गेटे--कहो, कालको चुनौती देनेवाली, बोलो कारण उसका ?

िष्टिना—विवा सामीप्य । तुम्हारे निकट हजार साल रहकर भी मैं अपनी वान्ति सुरक्षित रख सकती हुँ, प्रियवर । [ हॅसती है ]

गेटे—[हॅसता हुन्ना] पर सतत यौवनको कालिदासके साहित्यमे, सस्कृत-को परम्परामे क्या कहते है, जानती हो न ? किस्टिना—जानती हूँ—उर्वशी, मेनका । यानी, कवि, अत्र तुम गालीपर उतर आये न ?

### [ दोनो हँसते है ]

गेटे—आज, क्रिस्टिना, सुबहमे ही कालिदामकी याद आनी रही है, महा-कविकी शकुन्तलाकी। कितनी सरल कल्पना है रानी, कितनी सुकुमार, कितनी मिदर, कितनी शालीन!

क्रिस्टिना—और होमर, ओिमयन ?

गेंद्रे—ठहरो, क्रिस्टिना, ओछा न करो उस देश और कालका अतिक्रमण कर जानेवाले किवको । वह कैशोर पार तारुण्यकी भूमिपर यौवन-का स्वस्थ भोला पदन्यास, प्रकृतिकी उन्मुक्त वायुमे कामाञ्करका प्रस्फुटन, और

क्रिस्टिना—और असमय ही छिलिया भ्रमरका महर्पिकी अनुपस्थितिमें आक्रमण [हॅसती है]

गेटे—[हॅसता हुम्रा] और दरवारमे नारीत्वका कितना उद्दाम नुनौती-भरा आचरण। सब याद आता रहा, एकके बाद एक। क्रिस्टिना, भेडे भेळा वह करुण पद तो सुना दो। तुम्हारी वाणीसे महाकविकी भारती बडी मबुर लगती है।

#### क्रिस्टिना-कौन-सा ?

गेटे—मरीचिके आश्रमवाला। दुप्यन्त शकुन्तलाको लाञ्छित कर दरवारमे निकाल देता है। वह मरीचिके आश्रममें चली जाती है। अगूठी देखकर जब राजाको उसकी याद आती है, राजा हृदयको लक्ष्यकर तब कहता है, 'हत् हृदय, जब मृगनयनीने बार-बार तुम्हे जगाया, कहा, उठो, मुझे चेतो, तब तुम न चेते और आज जब दुग तुम्हें ठोकर मार रहा है तब तुम उमकी गहराई नापने उठ पडे हो, अभागे।' फिर दुप्यन्त देवामुर-मग्राममें चला जाता है। बहांगे जीतकर जब लीटता है तब मरीचिके आश्रममें उतर पडता है।

उम शान्त वातावरणमें कण्व नहीं, मालिनी तटका वह ब्रह्मचर्या-श्रम नहीं, दुर्वासा नहीं, मरीचि हैं, पके जीवनका फल भरत हैं, नई कोप लोके फूटनेसे पहलेका पतझड हैं। और तभी वहीं चुप-चाप पित द्वारा परित्यक्ता, भाग्यकी मारी शकुन्तला अपना विरहव्रत निभा रही हैं। क्रोध पिघल गया हैं, राग, साधनाके कारण, वरदान वन गया हैं, व्रत किठनसे किठन वैराग्यकों भी जीत लेनेकी शवित रखने लगा हैं। दुष्यन्त स्तब्ध रह जाता हैं, जब उसे पितके व्रतमें लीन देखता हैं—शकुन्तला मिलन वस्त्र पहने हैं, कठोर नियमोंके अनुकूल एकवेणी धारण किये हुए अत्यन्त कठोरहृदय पितके लिए अत्यन्त कठिन विरहव्रत कर रहीं हैं।

क्रिस्टिना—अच्छा, वह वसने परिध्सरे वसाना ? गेटे—हाँ, वही, 'वसने परिधूसरे वसाना ।'

कि्स्टिना-अच्छा सुनो [ वाद्यका हल्का मध्र स्वर ]-

वसने परिघूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धतैकवििएः। ग्रितिनिष्करुएस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहवत विर्मीत ॥

# नई दिल्लोमें तथागत



[ तुषित स्वर्गसे बुद्ध जद्र पृथ्वीपर उतरने लगे तव पालमके हवाई श्रहुपर वडी चहल-पहल देखी। हवाई जहाजोको उडते, चढते-उतरते देखा, उनकी श्रावाच कानके पर्दे फाटने लगी । तथागत श्रौर श्रानन्द दोनो काषाय पहने जो वहाँ श्रास-मानसे उतरे तो चिक्त इधर-उधर देखने लगे। उनको लेने पणिक्कर श्राये थे। दो काषायचारी ज्योतिष्मान व्यक्तियोको उन्होंने भूमिपर उतरते जरूर देखा पर पहचान न सके। फिर उनकी श्रोर धोरे-धीरे बढे।

पिएनकर — [ प्रपने प्राप ] ये तथागत तो हो नही सकते। मूर्तियोसे सर्वथा भिन्न है। वैसे स्वप्नमे जो समय दिया था वह तो हो चुका। घडो देखकर | पथ्वी और स्वर्गकी घडोमे कुछ फर्क पड नकता है। चलूँ इन्होसे पूछूँ, सम्भव है ये उनके पार्पद हो, इन्हें पहले ही भेज दिया हो । इन्होसे पूछूँ [ जाते है ]।

तथागत-आनन्द । घानन्द-सुगत !

तथा०-पणिक्कर नहीं आये । समयसे सपना दे दिया था न ? धानन्द - हां तथागत, सपना तो समयसे दे दिया था।

पणि० - [पास जाकर] नमामि, भन्ते ! मै पणिवकर हूँ । तथागत क्या पधार रहे हैं ? आप सम्भवत उनके अग्रसेवक है। तया०- प्रानन्दसे पालीमे । यह वया आनन्द ?

भ्रानन्द-चिकत मैं भी हूँ स्रात।

तथागत-[ प्रत्यभिवादन करते हुए हिन्दीमे ] तथागतको पहचाना नही ?

- न्नानन्द—[पणिवकरसे तथागतकी सोर इझारा करते हुए ]—आप, तथागत ?
- पणि०-[ चौंक कर ] ऐ। तथागत ? पर तथागतकी शकल तो-
- **ग्रानन्द—मूर्तियोसे नही मिलती**।

[ तथागत श्रीर श्रानन्द एक द्सरेको देखकर हँसते हे, पिए। कर लजाते है। ]

- पिए। -[ सकुचाते हुए ] जी-ई, भन्ते।
- श्रानन्द—मूर्तियाँ काल्पनिक है, मित्र । तथागतके निर्वाणके पाँच मी माल णीछे बनी । पहली मूर्ति यूनानी शिल्पीने कोरी । और मूर्ति-मे-मूर्ति बनती गई । शक्ल मिले कैसे ?
- पणि०—[ तथागतसे सिर भुकाकर ]—मुगत, अनजाने दोग हुआ, क्षमा करेंगे।
- तथा०-[ हँसते हुए ] कुछ वात नही, पणिकार, कोई वात नही।
- पणि०—मुगत, पहले एक बात बता दे—सस्कृतमे बोलूं, पालीमे या हिन्दी मे ? हिन्दी भाषा-भाषी मैं स्वय नहीं हूँ पर अभ्यास कर लिया है।
- तथा०—सस्कृत बोलना तो मैंने जीवन-कालमे ही छोउ दिया था, तैसे मुना है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी है जो सम्फ्रतको ही राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं [तीनो हँसते हैं] पाली बोलनेकी भी आवश्यकता नहीं। हिन्दीका अभ्यास कर लिया है। आनन्दने सतर्क कर दिया था कि यदि हिन्दीमें न बोला तो कार्य अण्याक्ष सामना होगा।
- पणि०—[ मुसकराते हुए ] अनुमित दे तो एकाव वाते और ममझा दँ— तथा०—बोको !
- पणि जब किसी राष्ट्रका प्रधान, प्रधान मन्त्री या राजनीतिक व्यक्ति आता है तब हमारे राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री या 'बीफ आफ प्राटी-

कल' स्वागतके लिए आते हैं। तथागत तीनोसे भिन्न हैं, इससे स्वागतके लिए उनका आना नहीं हुआ। तथागत उनके यहाँ न आनेका अन्यथा न मानेगे। और सुगत सार्वजनिक स्वागत पसन्द नहीं करेगे। वैसे सुगत चाहे तो उपचारत राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्रीसे मिल सकते हैं। दोनो सज्जन हैं, मिलना स्वीकार कर लेगे। मिलकर प्रसन्न होगे।

भ्रानन्द—नही, पणिक्कर, तथागत किसीसे मिलना नही चाहेगे। उनका उद्देश्य दूसरा है। नगर देखकर लौट जायेंगे।

पणि०-पर एक प्रेस-कान्फ्रेन्स तो करनी ही होगी, भन्ते ।

तथा०-प्रेम-कान्फ्रेन्स ? वह क्या ?

पणि० — वही ममाचार-पत्रोके प्रतिनिधियोसे मिलना, उनके प्रश्नोका उत्तर देना, तथागत ।

तथागत--समाचार-पत्र ?

पणि०—हाँ, सुगत, उनमे खबरे छपती है। उन्हें पता नही है, वरना इस हवाई अड्डेपर ही अखबार वैचनेवाले चिल्लाते होते 'दिल्लीमे तथागत । दिल्लीमे तथागत ।'

[ तथागत श्रोर श्रानन्द एक-दूसरेको कौतुकसे देखते है । ]

- स्रानन्द—फिर तो प्रेस-कान्फ्रेन्ससे हो-हल्ला मचेगा। इसे न करे तो कैसा?
- पिए० उसके विना कैसे वनेगा, भन्ते ? [तथागतसे ] सुगत, उसे अस्वीकार न करे । मैं उसके लिए एकान्तका प्रवन्ध कर लूँगा। फिर कोई वात छपेगी भी नहीं समाचार-पत्रोमे। चाहें सार्वजनिक स्वागत न रखे।

तथा०—अच्छा, कर लो <sup>।</sup> पर अन्तिम दिन । पिण०—भला, सुगत ।

[मोटरमे प्रस्थान]

#### दृश्य २

[ राष्ट्रपति-भवनका सम्रहालय । पिए। तकरने स्रव्यक्षको मूर्तियो-का रहस्य समभानेके लिए बुला लिया । उसे बताया नहीं कि समागत तथागत श्रीर स्नानन्द हैं । स्रव्यक्ष बुद्धको उनकी मूर्तियाँ समभाने लगा— ]

भ्रष्यक्ष--[ मयुराको खडी मूर्ति दिस्राकर ] यह बुद्यको मूर्ति है, अभय-मुद्रामे खडी । ऐसी मूर्ति बुद्वको कभी न बनी ।

स्रानन्द—तथागतने तो अपनी मूर्ति वनानेका निषेध कर दिया था न ? स्रध्यक्ष—वही तो हीनयान था।

तया० —हीनयान ?

श्रध्यक्ष-हाँ, छोटा शकट, जैसे महायान, वडा शकट।

तया०--बुद्वसे इन शकटोका भला वया मम्बन्व है ?

श्चानन्द — ठहरिए, आपको शुन्से समझाना होगा — देग्निण, जत्र भगवान्ने अपनो मूर्ति बनानेका निषेध कर दिया तत्र केवल उनके पद, छत्र बोधि-वृक्ष आदि प्रतीकोमे ही उनकी उपस्थितिका बोध कराया जाता था। फिर जब पहली गदीमे बोधिनस्त्रका महायान चला तब समीपके देवनाकी आवश्यक्ता पटी। इसमे बृद्कित मूर्ति बनी, बोधिसत्त्रोकी मूर्ति बनी, आनन्द आदि उनके चेलोकी बनी।

तया०-पहली मदी ईमबी | बोबिगत्त्व | महायान |

[ श्रानन्द कुछ चिकत है, पिएविकर मकुचा रहे हैं ] श्राच्यक्त—ईमवी सदी, ईमाकी। ईमा—प्राटम्ट, उगीके गवन् ए० गी०, वी० मी०—समझे ?

> [ तथागत स्रानन्दकी स्रोर देपते हैं, दोनो चुप हैं ] बोबिमत्त्व, सम्बुद्य होनेके पहलेकी स्थित है । उसने कहा या—

बुद्धका बताया अर्हत्का मार्ग स्वार्थपर है, अकेले निर्वाणका, मै तो तब तक निर्वाण न लूँगा जब तक एक व्यक्ति भी अनिर्वण्ण रह जायगा। अर्हत्का मार्ग होनयान है, उसपर एक ही प्राणी चढकर भवसागर पार हो सकता है। महायान हमारा मार्ग है। महा-यान, जिसपर चढकर सभी पार हो सकते है। इसीसे बोधिसत्त्वकी मृतियाँ बुद्धसे सल्यामे कुछ कम नहीं है।

भ्रानन्द—[ तथागतसे स्वर्गको बोलोमे जो भ्रध्यक्ष श्रौर पणिवकर नहीं समभ पाते ] सुना, भगवन्, यह बोधिसत्त्व तो वडा अगिया-वैताल निकला । आप ही पर लकडी लगा गया । अापके पन्यको हीनयान वताकर अपना महायान वना गया । वडा सयाना निकला यह तो । [ तथागत मुसकराते हैं ]

भ्रानन्द—पर यह मूर्ति कैसी है ? इसके सिरपर यह क्या है ? भ्रध्यक्ष—'वम्प आफ इन्टेलिजेन्स,' प्रतिभाका चिह्न, और यह ऊर्णा है।

प्रानन्द-और ये लम्बे-लम्बे कान भी क्या बुद्घके ये ?

प्रध्यक्ष—[ कुछ रुखाईसे ] जी [ पणिक्कर सकुचाते हैं ] [ दशावतारकी मूर्ति दिखाकर ] इसमे भी यह नवी मूर्ति वुद्धकी ही है। यहाँ ये विष्णुके अवतार है।

प्रानन्द-विष्णुके अवतार <sup>।</sup>

श्रध्यक्ष—हां, महायानके वाद वह तो होना ही था।

आनन्द—[तथागतसे स्वर्गकी भाषामे ] लीजिए, सुगत, जिस ब्राह्मण परम्परापर आपने प्रहार किया था, जिसके देवता विष्णु-ब्रह्मा-राफ तथागतके पापंद थे, उन्हीकी श्रेणीमे, वह भी अवतार, और गौण अवतार वनाकर, सुगतको वैठा दिया !

#### [ तथागत मुसकराते है ]

[ मध्याह्न हो गया है। पणिक्कर तथागतको लचके लिए चलनेका प्राप्रह करते हैं। फिर घीरे-से अध्यक्षके कानमे कुछ कहते हैं। वह भ्रांखें फाड-फाडकर तथागतको देखने लगता है, फिर वार-बार उनकी भ्रोरसे उनकी मूर्तियोकी भ्रोर देगता है। बुद्ध भ्रादि चले जाते है।]

प्रध्यक्ष—[ व्यगकी हॅंसी-हॅंसता हुग्रा] हुँ । तथागत बने है । जैमे मैं तथागतको जानता ही नहीं । इन्हीं मूर्तियोमें मेरी जिन्दगी गुजरी और मैं बुद्धकों न पहचानूँगा । ढाई हजारवाँ साल है न निर्वाणका, एकसे एक नजारे देरानेमें आयेंगे । एकमे एक भेग देरानेमें मिलेंगे । देखों न, क्या रूप बनाया है ! और यह पणिकार । राजनीति जो न करा दे ।

#### . दृश्य रे

#### [ लोकसभाकी राहमे ]

श्चानन्द—युग बदल गया है, सुगत, लोगोके व्यवहार ममझमे नही आते। तथा०—हाँ, युग बदल गया है। तुमने जो दुनिया देखी थी जमके आज ढाई हजार साल हो चुके।

पणि०—जी, तबसे हमारी संस्कृतिमे बडा अन्तर पड गया है। इस बीत अनेक संस्कृतियोका हमारी संस्कृतिपर प्रभाव पड़ा, अनेक संस्कृत तियाँ हमारी संस्कृतिसे घुळी-मिली, हमारी संस्कृति नवीन हुई। [तथागत और श्रानन्द दोनो पणिवकरका मुँह देगते है]

ग्रानन्द-सम्कृति वया ?

पिए०—आ हाँ, सस्कृति हमारा नया गटा हुआ अब्द है। यह दशका आचार-व्यवहार, रहन-महन, आहार-लेबास, आदर्श-विकास, धर्म-दर्शन आदि प्रपट करता है।

- ग्रानन्द--नर-नारी, उनको वेश-भूपा कितनी वदल गई है। नारियोकी तडक-भटक देखकर डर लगता है। तथागतने कहा था—
- पणि०—कहा या तथागतने । पर हमारे जीवनके तो हर भागमे नारी नरके माथ है।
- तया०--सच मिट गया, आनन्द ।
- भ्रानन्द—सघ मिट गया, सुगत । सुगतकी वाणी सच हुई । सुजाता-विशासाका यह रूप ?
- पणि०—मघ फिर पनप चला है, तथागत । पर निश्चय आजका गृहस्थ प्रव्रजित कम होता है । वैसे अपने देशमे साबुओकी सख्या कम नहीं है ।
- भ्रानन्द लोगोकी आस्था मर-सी गई दिखती है। मन देख-सुनकर बोझिल हो जाता है।
- पणि०--इस युगने शिष्टाचारको नये मान दिये है।
- भ्रानन्द—हाँ, सो तो देखता हूँ—शिष्टता बहुत है, आचार कम है। [तथागत भ्रानन्दकी भ्रोर भवोपर तिनक वल डालकर देखतें
  - है, ग्रानन्द कुछ सहमकर चुप हो जाते हैं ]
    [ राहमे पणिक्कर नई दिल्लोके मकान, विशाल भवन, सिचवालय राष्ट्रपति भवन ग्रादि दिखाते चलते है ]
  - पणि०—नई दिल्लीकी इमारते कैमी लगी, तथागत ? इनकी एकदृब्यता कितनी अमाधारण है ?
  - तथा०—नहीं कह मकता, पणिवकर । इन भवनोमें प्रवेश करते कदाचित् भय लगे। हाँ, इनमें एकदृष्यता है, इननी कि उनका प्रभाव अनावर्षक हो जाता है। विभिन्नता सौन्दर्यकी जननी है, इनकी औं प्रता माँग नहीं लेने देती।
  - पोण०—यह रिण्डिया गेट है। इसकी शिला-शैलीको तिनक लक्ष्य करें, सुगत।

तथा० —हाँ, देखता हँ —भारतने शिन्पको अनेक घाराएँ इस बीच गरण की हैं। पर अनेक बार तो इनका उच्छिष्ट हम ही देगने को मिलता है। प्राचीन असूरी और यवन-प्रीक्त बैलीके भोडे-फूडड नमूने अधिक देखनेमें आते हैं। कही-कही पिछले कालके मानी-शिन्पकी सुरुचिपूर्ण अनुकृति भी दिख जाती है। हाँ, आनन्द उस्कामी शिन्प निश्चय स्तुत्य हैं, पर वह भी पुराना ही है। देखता हैं, भारतने इघर अपना कुछ नहीं किया है —केवल आभामोकी पर-मपरा खडा करता गया है। इसीमें इसके नर-नारी भी इतिम यात्रिक प्राणी में लगते हैं। लगता हैं, आनन्द, कभी ये कुछ मोनने नहीं, स्वय। 'लेवल' लगा लेते हैं। नारियोमें अमाबारण अनाकर्ण हैं, एक प्रकारका धिनौनापन, आनन्द, समके लिए एक प्रकारम इनमें कुछ खाम डर अब नहीं हैं। पर आज तो सप ही नहीं रहा, आनन्द। [लन्दी साँस सीचते हैं]

[लोकसभाके द्वारपर । पणिवकर तीनोके कार्ड मत्रीको वियाते ह । सब लोग भीतर पहुँच जाते हे । वर्शक-गलरोमे बैठ जाते ह । तिर्वाणके ढाई हजारवें सालके समारोहके रार्वपर तिचार हो रहा है । ]

प्रधान मन्त्री—मै तो रमझता हूँ कि हमे इस रमारोहको राष्ट्रीय 'लेबेल'-पर लेना चाहिए ।

> [ एक महान् गुजराती लेसक उटते हैं, शभी फिरमे चुत्तर ब्रावे हैं। छरहरा-पतता बदन, गुदर्शन, मुरचिने गर्थे। |

गुज़०—किर सोमनायके मन्दिरके निर्माणको राष्ट्रीय 'ठेबेल' पर बनो नहीं लिया जाना ?

प्र० म०—देखिए, मस्लोको मिलाये नहीं, बह और बात है। पुराक्ती

नमझको कितनी जरूरन हमारी आजकी दुनियाको है, अह बात यह है। नोमनाथके मन्दिर और इससे कोई निस्बत नहीं।

#### [ एक बगाली सदस्य उठते है ]

च० त० — हमको बुद्ध जोयोन्ती शे कीछू विरोध नही है। जरूर मानाइए वृद्ध जोयोन्ती। ओ हामरा है। दशावतारोमे हामरा वह एवटा अवतार है। वह वेश हैं। परन्तू हामरा वात यह है जे जब हीन्दू शवाका वान होता है, जन शषका वात होता है, राम-राज-परिपदका वात होता है तब कीछू वात राष्ट्रीय नही होता, शोमनाथका निर्मान राष्ट्रीय वात नही होता, वृद्धका हो जाता है, शेई वात हम कहना मांगता है। और कीछू वात नही है, शेई वात हम वोला—

#### [ सब हँसते हे।]

श्रव्यक्ष—आर्टर ! आर्डर ! [ घण्टी ]
तथा०—यह भारतका नथागार है ?
पणि०—सुगत, यह हमार। 'सथागार' है ।
श्रानन्द—आसन प्रज्ञापक कहाँ है ?
पणि०—वहाँ, वह तिरछी नीची वारकी गाँथी टोपीवाले ।

ष्टानन्द—शलाका ? रालाकागाहापक ?

पिण०—अव यहाँ रालाका नहीं चलती, भन्ते, पर गुष्त मत देनेका प्रयन्थ है। मन या तो अध्यक्ष गिन लेता है या उसके लिए किसीको नियत कर लेते हैं।

## [ तथागत कुछ शान्त चिन्ताशील हैं। ]

प्रानन्द —भगदान्ने कहा था—यदि देवताओकी सभाको देखना चाहो तो विजयोके नार्यशील राजाओको देखो । तयागत—देवता मिट गये, आनन्द, वज्जी मिट गये, लिच्छवी मिट गये, विदेह न रहे, मन्ल न रहे, शानय तो मेरे सामने ही नए हो गये थे।

[ इसी समय वाहर शोर मवता है—'विनोवा भावे जिन्दा-वाद ।' 'सर्वोदयका भण्डा फहरा वो ।' 'लोहिया जिन्दानाद ।' काग्रेसकी किसानी नीति मुर्वाबाद ।' समाजवादी दलता जतूम निकला है उसीका लोक सभाके द्वारपर प्रदर्शन है। तथागत, प्रानन्दको लिये पणिकर बाहर ग्राते हैं। जलूसमे एक तिमान सहसा छेड देता है 'भारतका छका ग्रालममे बजाा दिया वीर जवाहरने' !—जलूमके नेता चिल्लाते हे—'ग्ररे! ग्ररे! यह नहीं, यह नहीं, यह गाना नहीं। ग्ररे वह दिनकरकी कविता गाग्रो, 'जयप्रकाश नारायण' पर।' पर पहते रागने जोर पकड लिया। पूरा जलूम वीर जवाहरका ग्रातममे उना बजाना गा उठता है। लोक सभाके सोशतिस्ट सदस्य, जिन्होने प्रदर्शन सगठित किया था, घवडाकर 'हाय! हाय!' करते बाहर निकल ग्राते हैं। पर ग्रव तो जवाहरका गम ग्रक्वर चूनने ही लगता है। तथागत ग्रीर ग्रानन्द चितन्व चमत्कृत देखते रहते हैं। ]

#### दश्य ४

[ प्रेम कान्क्रेन्स । राजधाटके पाम लानपर प्रेस-कान्क्रेन्स हो रही है। अनेक प्रयोजी हिन्दी पत्रोके रिपोर्टर आधे हुए हैं। स्प्र भारतीय पत्रोके ही प्रतिनिधि है। अयोज और अप विदेशी पत्र-कार उस कान्क्रेन्समें अलग रोग गये है। उत्तपर विदेशी पत्री विया जा सकता। इस सम्बन्यमे बटी सतर्कता रोगी गई है। सबसे प्रतिज्ञा करा ली गई है कि स्वान्तः मुखाय वे चाहे जितने प्रश्न तथागतसे करें, पर उन्हें छापें हरिगज नहीं । इसका पूरा इन्तज्ञाम कर लिया गया है कि किसी प्रकारका 'स्कूप' सभव नहों सके। जिस प्रश्नका तथागत चाहे उत्तर दें, चाहे न दें। यदि उनमेंसे किसीका उत्तर बुद्धकी जगह श्रानन्द देना चाहे तो दे सकें। बुद्ध वीरासनमें बैठे हैं। कुछ हटकर श्रानन्द वैठे है, पास हो पिग्वकर, सामने पत्रकारोका समुदाय वैठा है।]

पणिवकर—िमत्रो, आप सबको पता ही हैं कि किन परिस्थितियोमे आज-की यह प्रेस-कान्फ्रेन्स हो रही हैं। आशा करता हूँ, आप लोग शान्त चित्तसे प्रश्न करेगे। पर उसके पहले, मैं तथागतसे प्रार्थना करूँगा कि वे दो शब्द आपसे कह ले।

तथा०—[ बैठे-ही-बैठे ] उपासको, सद्धर्मके शरणागतो, तुम्हारा मगल हो । तथागत इस घरापर आज कोई ढाई हजार वर्षोके वाद आये हैं। आशा थी कि उपसम्पदा, प्रव्रज्याकी महिमा वढी होगी, निराश हुए। सघ, देखते हैं, विच्छिन्न हो गया।
[ सब एक दूसरेको देखते हैं। किसीके पत्ले कुछ नहीं पडता। ग्रत्न-ग्रत्नम कानाफूसी होने लगती है। पिएवकरसे लोग कहते हैं कि ग्रव प्रश्नोका मौका दिया जाय। पिएवकर ग्रानन्दके कानमे कहते हैं, ग्रानन्द तथागतके कानमे। तथागत चेष्टासे बता देते हैं कि उन्हें मजूर है। पहला प्रश्न 'पित्रका'का प्रतिनिधि करता है जिसे राष्ट्रपति भवन सग्रहालयके बंगाली ग्रध्यक्ष-ने बुद्ध-सवधी ग्रयनो प्रतिक्रिया बता दी है।

पित्रका-प्रति०—भगवन्, आपकी शवल हमारे सग्रहालयोकी आपकी मूर्तियोंने वयो नही मिलती ?

[ बुद्ध चुप है—उत्तर देना नहीं चाहते—ग्रानन्द भी चुप हे ] हिन्दी पत्रिका-प्रति०—बोले, भगवन्, उत्तर दे ।

[बुद्ध चुप]

हिन्दुस्तान टाइम्स—उत्तर तो देना चाहिए । टाइम्स [ वम्बई ]—अच्छा, आप किम म्प्रगमे रहते हैं, तथागत ? तथागत—मुगत निर्वण्ण हे । पत्रिका०—निर्वण्ण क्या ?

[बुद्ध चुप]

फोत्रेस०—भगवन्, आपके निर्वाणको तिथि वया है ?
तथा०—वैशास-पूणिमा ।
क्रानिकल०—माल बताये, तथागत ।
तथा०—आजमे दो हजार पाँच मौ अट्टाबन वर्ष, नौ माम, तेरत दिन पूर ।
श्रमेक पत्रकार—निथि बताउए, तिथि, सबन्, माठ ।
श्रानन्द—तव कोई सबन् प्रचिति न या ।
श्रायंमित्र०—बाह, यह कैमे हो सकता है ? गृष्टि-मत्रन् तो गवाये है ।
श्रानन्द—यानी मनुष्य-जन्ममे भी पहलेमे ?
श्रायं०—जी ।

<mark>ग्रानन्द—</mark>उसका उपयोग भला कौन करता या ?

[ तथागत, ग्रानन्द, पणिकार मुसकराते हैं । ]

पत्रिका०—तथागतने जो अपने निर्वाणकी तिथि बाापी यह ना हमारो जयन्तीकी निथिसे प्राय उनसठ साल पहुँके ही बीत गई।

[ सभी पत्र उत्सुक्त हो उठते हे ]

पत्रकार [ एक साथ ]—हाँ, हाँ, यह कैंसे ?

[ बुढ़ चुप 👌 ]

पित्रकाo—ओल्डेन्वर्ग फिर क्या झूठा है ? सेनार, लवी सव गलत है ? टाइम्स—कर्न, ल्यूडर्म, टामन, सव गलत ?

[बुद्ध चुप है]

हिन्दुस्तान०—कावेल, डेविड्स, ब्लाख सब ? पत्रिका०—आर अमादेर राखाल वावू ?

#### [ बुद्ध चुप ]

[पिणिक्कर देखते है कि वडी श्रभद्रता हुई जा रही है, तत्काल कान्फ्रोंस वन्द कर देते है। केमरे 'क्लिक-क्लिक' बजने लगते हैं। पिणिक्कर नना करते है कि कान्फ्रोंसकी शर्तके मुताबिक तस्वीर नहीं लेनी है। पर तस्वीरें तो ले ही ली गई।]

[ ग्रौर दूसरे दिन देशके सारे पन्नोमे फोटूके साथ निकल गया वृद्धके वेशमे घूर्तं। ढाई हजारवें समारोहमे ठगनेका प्रयत्न ! ग्रग्नेजो 'पत्रिका'ने सम्पादकीय लिखा—'एवसपोण्ड !' हिन्दी 'पत्रिका'का सम्पादकीय श्रौर भी भडक उठा—'तथागतका पर्दा फाश ।' श्रौर प्रात ही लोगोकी भीड पणिवकरके श्रावास पर ऐसी लगी कि पणिवकरकी तो श्रतिथिके श्रयमानसे श्रातमा ही कूच कर चली। बाहरके द्वार बन्द कर तथागतले सामने सरदि खटे हो जाते हैं।]

तथा॰—[ मुसक्राते हुए ] तुम्हारा कुछ दोष नही, पणिक्कर । तथागत आस्दस्त है, तुम आस्वस्त होओ ।

न्नानन्द—[ पवडाहटमे ] नुगत, दाहरके द्वार तोडे जा रहे हैं, टूटने ही वाले हैं। वडी भीड हैं, जल्दी करें, अपनी ऋद्धि-सिद्धियोका प्रयोग, नहीं तो जान सकटमें पड जायेगी। जन्दी करे, सुगत, यह पत्रोकी दुनिया है, पत्रकारोकी । जन्दी ।

[ द्वार दूट जाते है। भीड बेंगलेमे घँस चलती है। पर जाय तथागत वाले कमरेमे पहुँचती है तो उसे खाली पाती है। यस पणिक्कर किकर्राव्यविमूढ खडे रहते हैं।]

# रानी दिद्या

[ श्रीनगर । काश्मीरके राजा क्षमगुप्तका दरबार । मेहराबी दरनाजोपर तोरणके नीचे भारी हसचित्रो वाले परदे पडे हुए है । राजा मुसाहिबोके वीच बैठा हँस रहा है ग्रीर मुसाहिब हर प्रकारसे उसे हँसा रहे है । चापलूसीका बाजार गर्म है । ]

राजा—रुय्यक, कामिनी और कचनका नाम भला एक साथ क्यो लिया जाता है ?

रय्यक—देव, दोनो कमनीय है, इसलिए।

हिम्मक, यशोधर—[ एक साथ ] साधु, रुय्यक, साधु । कमनीय दोनो ही है, नच ।

मठ—देव, पर मुझे यह उत्तर कुछ जैंचा नहीं । देवकी आजा हो तो दास भी कुछ निवेदन करें ।

राजा—निश्चय, जरूर-जरूर । भला मूरखराज मठ क्यो न अपना अटकल लगाये <sup>।</sup> वोलो, वोलो, मठ ।

मठ—देव, कामिनी और कञ्चन दोनोका नाम इमलिए एक साथ लिया जाता है कि दोनो मूल्यमे खरीदे जा सकते है।

दिद्दा-हुँ। मूर्ख।

राजा—[ हंसता है ] क्यो, देवि, अभद्र कहा कुछ मठने ? [ जोरसे हॅसता है, सब हँसते है, केवल रानी ग्रोर रुव्यक चुप है । ]

दिहा-अभद्र तो है ही, देव, यह अशिष्ट विदूषक । पर मैं समझती हूँ, देव, अगर यह सचमुच कोई समस्या है तो इसे किव ही हल कर सकेगा, क्यक ही, मठ विदूषक नहीं।

राजा-मुनी, मठ, देवीकी बात सुनी ? [ हँसता है, सब हँसते है । ]

मठ—मुनी, देव । पर प्राणदान पाऊँ तो कुठ कहूँ । [ राजा रानीकी प्रोर देरता है, सभासद भी कुतूहलसे देखते हे । रानी दिहा

सिहासनपर श्रासन बदल लेती हैं, उसकी भृकुटियाँ नड जाती है।]

राजा—प्राणदान दो, देवि, विट और विदूषक अपने कथनमे स्वता होते हैं। अदण्डय। अभय दो उसे।

> [ सब रानीकी श्रोर श्रातुर नयनो देखते हैं। मठ श्रपनी श्रांगें श्राघी मीचकर होठ चाटता है।]

दिद्दा—[ कुछ खिभी हुई सी ] देवीका मभामदोको भय रहा वहाँ ? और दुर्विनीत मठके प्राण तो अनिर्वचनीय बोल कर भी देवकी क्रगामे कभी सकटमें नहीं पडते।

राजा-वोलो, मठ, बोलो । देवीका वरवहस्त तुम्हारे मस्तकपर है।

मठ—देव, कामिनी और कञ्चन दोनो रारीदे तो जा ही सकते है पर दोनोमे तिनक भेद हैं — [तिनक कककर ] जहाँ कञ्चन रारी रा जा सकता है वहाँ वह रारीद भी सकता है। कामिनीको भी। सो दोनोमे मात्र कामिनी ही परार्थमाजिका है।

[ राजा मुसकराता है, सभासद् मुसकराते है, रानीके तेउर श्रीर चढ जाते हैं। ]

.-पर देव । कामिनीका अहम-

ठ—[ बात काटता हुग्रा ] देव ! मैंने अभी अपनी वात पूरी निर्धि की । राजा—उमे छेटो नहीं स्थ्यक, बोलने दो ।

रियक मिर भुका लेता है, सभामद् मुनकराते हैं।

मठ—[ मुसकराता हुआ ] देव, पर पहेरे रथ्यक्की वातका ही उत्तर दूगा—कामिनीके अहम्का । अहवादी तीन तरहके होते है--पहेरे वे जो स्वय रहते हैं और दूसरोको रहने देते हैं । दूसरे व जो स्वय रहते हैं पर दूसरोको नहीं रहने देते, तीसरे व जी न स्वय रहते हैं न दूसरोको रहने देते हैं। नारी इस तीसरे प्रकार की अहवादिनी होती है।

[ राजा हँसता है, सभासद् हँसते है, हँसीसे सारा भवन गूँज उठता है, केवल दिद्दा कुपित रहती है। ]

राजा-देवि, मठका तर्क तीक्ष्ण है, हा-हा-हा ।

सभासद्—[ हॅसते हुए ] साधु । साधु ।

राजा—लगा, मठ, रुय्यकके एक चपत । तेरी गोटी लाल है। हा। हा। हा। हा। हा। हा। हा। हां हा।

मठ—यह ले, देव। [ उठकर रुव्यक्तके चपत लगा देता है। सब हँसते है, रुव्यक भी राजाके डरसे रूखी हँसी हँसता है, रानी क्रोधसे होट काटती है। ]

हिम्मफ—देव, वात तो कामिनी और कञ्चनकी खरीदारीकी हो रही थी, अव यह अहवादकी कैमे होने लगी?

मठ—मूर्य, हिम्मक, दीरता और वृद्धि दो चीजे हैं, परस्पर विरोधी।
तर्कसम्मत वृद्धि होती तो तुम समझ गये होते—कञ्चनसे भी
परे होनेके कारण नाराका अहम् जाग्रत होता है, इसीसे उसके
घोर अहवादकी वात कही। अव अगर नारीकी खरीदारीकी वात
मुनना चाहो तो उसे भी कहे।

[ सद राजाकी श्रीर देखते है। ]

राजा-हाँ, मठ, उमकी भी व्याख्या कर।

मठ—सुने देव, नदामे नारी कञ्चनसे, द्रव्यसे, खरीदी जाती रही है। अप्नराओको निष्क-शत मान मिळते थे, आम्रपालीको हजार सुवर्ण, वानवदत्ताको मौ सुवर्ण, वमन्तमेनाको सौ दीनार

िहा — [ बात काटकर ] मूर्ज, वेस्याएँ ही मात्र नारी है तुम्हारी ? कुलवधुएँ और वारागनाएँ ममान है ?

[राजा मुसकराता है, सद भीतर ही भीतर हँसते हैं।]

मठ—िंडिठाई क्षमा करे, देवि, अभगदान दे। दामका नग उन्ना ही निवेदन है कि नारी पहले नारी है पीछे वेश्या या कुलागू, और अपने मूलरूपमें क्रयंगील हैं। हाँ, कुछ को द्रयाने रागेदा जाता है, कुछ को उपायन-उपहारमें, कुछ को प्रेमसे, तुछ को नाटुकारी-चापलूसीसे। यदि नारी झुकती नहीं तो या तो स्थान नहीं, एकान्त नहीं या उसके प्रणयकी भीख माँगनेवाला नर नहीं।

[ रानीके नथने क्रोधसे फडकने लगते हैं, पत्तीना चेहरेगर छा जाता है। ]

दिद्दा—देव, उपहासकी भी सीमा होती है । भाँडको मिर चढाना एक दिन अनर्थ करेगा।

राजा-- शान्त हो, देवि ।

[रानी श्रासनसे उतर विना परिचारिकाकी सहायताके तैंगदाती सभाभवनने बाहर चली जाती है। राजा हँसता है, सभागव हँसते हैं]

मठ—बटा अपराप वन गया, देव, इस अकिञ्चन दाससे। राजा—क्लाब्य है मूर्य, तू क्लाब्य है, मठ <sup>1</sup> ले यह कान।

> [ राजा रतनजडा कमन भठको देता है। 'कदम्मवर्षी राजा क्षेमगुष्तको जय '' से सभाभवन गूँज उठना है। राजा राज-पुरुषको श्रोर देयता है, राजपुरुष कमनोक्षी वेली निष्ठे राजाके सामने घुटने टेक देता है। राजा वैलीमे निकाल-निकास करण बाँटने लगता है। 'ककणवर्षी कदमीरराजकी जय '' की श्राप्तज गूजती रहती है]

#### दृश्य २

[श्रीनगरके राजमहलका रिनदास। ज्ञायनागारमे रानी दिद्दा तो रही है। दीवारोपर सजीव चित्र ित है — कराकोरम श्रीर पामीरोसे पीर पजालकी वर्फीली चोटियो तक। एक श्रोर उलमे कमलोका वन प्रपना मकरन्द उडा रहा है दूसरी श्रोर ऊलरमे ज्ञिकारोके वीचसे हसोके जोडे सरक जाते हैं। गङ्गा-जमुनी पलँगपर रानी पड़ी हैं, जैसे श्राकाञ्चसे तारिका दूट पड़ी हो, जैसे जूहीका निष्कलक फूल दूधिये विस्तरपर श्रकेला पड़ा हो। दासियां शीतर भी है, वाहर भी, कुछ जग चुकी है कुछ श्रामडा रही है। श्रीर तभी वैतालिकका स्वर सुन पड़ता है—]

# वैतालिक १-जागे, देवि, जागे !

निशाकी वेणीको मैंवारता निशाकर पीला हो क्षितिजसे कवका नीचे उतर गया है। वन्दी-भ्रमर कमल-काराके भीतर मुक्तिकी आशासे गुन-गुना रहे हैं और खण्डिताओको मान देता दिवाकर कमिलिनियोके होठोको चूम रहा है। जागे देवि, जागे।

## वंतातिक २-जागे, देवि, जागें !

दरद और तुखार, पृछ और राजपुरी, लोहर और उरशा, मध्यदेश और गौड हाथ बाँधे आज्ञाकरणके लिए नतमस्तक है। मुक्तापीड लिलतादित्यकी विजयोकी टूटी श्रृखला जोडें,देवि, जोडें। जागे, देवि, जागे।

[ रानो दिद्दा श्रॉप मलती हुई, शय्यापर उठ वैठती है। सिखयां उसे फूलोके दस्ते प्रदान करती हैं, दासियां फूलोसे वसे जलसे उसका मुँह घुलाती हैं। दिद्दा तिकयेके सहारे करवट वैठ जाती है।] वैतालिक ३-जागे, देवि, जागे !

रात, चोर और चाँद अपने कोटरोमे जा छिपे। दूर योगाने आया मन्द मलय तुम्हारी काजल काली अलकोसे रोल रहा है वातायनोसे वालारुण उनमे अपने सुनहरे तार पिरोपे जा रहा है।

दिहा—[ जम्हाई लेती हुई ] आह ! कितना दिन चढ आया । मिरिने, त्ने मुझे जगाया क्यों नहीं भला ?

मिंदरा -रात देरसे मोई थी, देवि, इमीमे जगानेका माहम न हुआ।

दिद्दा — मुकुटका भार ढोना कुछ आसान नहीं, मिरिंगे, उस छातेकी तरह है जिसमें बूपका निवारण कम होता ह कर और कनाका शम अधिक।

## [ द्वारपातिका मागधीका प्रवेश ]

मागधी—देवि, मन्तिवर आर्य नरवाहन दर्शनो ित द्वारपर प्रशारे है। दिहा—उनमे मेरा प्रमाद कह, माग ही, लिया ला।

[ मागधीका प्रस्थान श्रीर मन्त्रीके साथ फिर प्रवेश |

नरवाहन—[ सिर भुकाकर ] अिन्नन नरपाटन अभिपारा गरा। है, देत्रि !

दहा-मीजन्य फले, आर्य । वया समाचार है ?

- र०—देवीका तेज तपता है, अबु महायहीन है, अमरोके जहाँ-तहा जन्यात निब्चय मुन पड़ते है पर देवीका प्रताप उत्ता विदाह उठने नहीं देता । निब्चित हा, दिव ।
- दिद्दा—निस्तेत डामरोको सर्वया शीतक कर दत्ता होगा, आर्म गुजा रण अगार है वे, और एक वित्तगारी भी अठमके तरको उत्ताकर सक्ती है।
- नर०—उस दिशामें भी निश्चित हो, देवि । राजक्षेचारी और एताप सैनिक सर्वेत्र राजदण्डकी स्वापनामें लगे हैं । पिउदे शासनेने जिन

ओछे जनोको सिर चढा लिया था अत्रभगवतीकी गालीनताने उन्हें ययास्यान कर दिया है।

दिद्दा—सव आर्यके नीति-बलसे सम्भव हो सका है। मन्त्रिवरकी रक्षामे राष्ट्र नई शक्ति धारण करेगा। प्रजाका रजन कर सके, आर्य आगीर्वाद दे।

नरबाहन—मगल हो देवि । शत्रुविनताओको माँगसे सिन्दूर पुँछ जाय । राजा कालका कारण होता है, प्रजा राजाके अनुकूल कालको वरतती है। देवी क्षमताशील है, प्रताप और विक्रमसे, विश्वास है, लिलतादित्य मुक्तापीटका गौरव लाँघ जायँगी।

दिद्दा-आर्यकी सद्भावना सफल हो।

[ सिर भुकाकर नरवाहन चला जाता है। ]

दिद्दा--कालिन्दी, तुम्हारे चर उपस्थित है ?

कालिन्दी-उपस्थित है, देवि । आज्ञा हो तो प्रवेश करे ।

दिद्दा--वृलाओ [ कालिन्दी द्वारपालिकाको सकेत करती है, द्वार-पालिका बाहर जाकर चरोके साथ प्रवेश करती है ]

चर १—जय हो, देवि । झेलमके दोनो ओरके प्रदेश सुशासित है । प्रवल दुर्वलको नही सताता, साहसीक देवीके भयसे थर-थर काँपते है, पहाडो और जगलोके मार्ग सुरक्षित है।

# [ रानी दूसरे चरकी घ्रोर भ्रांख उठाती है। ]

चर २—नीमा प्रान्तके दरदो-तुसारोमें शान्ति है। दिवगत देवके निधनने पो सागे खलवली मच गई थी देवीके तेजसे वह तिरोहित हो गई है। वसु तीरकी केसरकी क्यारियोमे देवीके अश्व मत्त लोटते हैं और उनके अयाल केसरमें लाल हो जाते हैं।

[तीसरा चर नारी है। उतपर रानीकी नजर पडते ही वह पुछ ऐना सदेत फरती है कि रानी इझारेसे वाकी चरो श्रौर मिलयोको हटा देती है। केवल मिदरा, मागनी स्रीर कालि दी रह जाती हैं।]

दिद्दा—जली, आज न्या कुठ विजेष मवाद लाई है ? और यू तो उप वेशमें है कि मैं तो पहले पहचान ही न मकी।

जां कि निष्ठिले मप्ताह में डामरों वीन नहीं गई थी। उसे विधवाके रूपमें रहने के कारण मुझे मिरके बाल मुडाने पड़े थे। चरना कार्य कठिन होता है, बहुरू पिया बनना पड़ा हैन, मो आज इस वेशमें हैं।

दिहा-अच्छा बता तो भला, वहाँ क्या देगा मुना?

जानी—जगा देवि कि जामर और दरप्रारमे निकाले लोग राज्यके निर्दा पड्यन्य कर रहे हैं, कि दोनोंके बीच जो पा व्यवहार होता है उसमे एक विशेष छद्म-शहरका प्रयोग होता है। पर उस शहरको जानते भी मुझमें देवीके सामने उसे कहनेका साहस नहीं हाता।

[ रानी श्रीर सिलयाँ बन्दे कुतूहलने उनकी बात सुनती है। | दिहा—श्रोल, जत्मी, बोल। कह चल, तथा है वह उद्म-शहर ? जत्मी—माहम नहीं होता देनि, जो अभयदान पाऊँ तो कह।

दिह्-मह जयी, जानती नहा कि चर थैंगे भी अप य होता है ? फिर प् नो मेरी अर्थसायिका भी उननी पनी है। बोठ।

जावी-वह छद्म-शब्द है, दवि-'पगु'।

[ महना रानीका मुख क्रोप्रसे लात हो जाता है श्रीर सलियाँ सहन जाती हैं । ]

दिहा—[तमतमाई हुई, पर हड श्रावाजमे | हाँ, मुले जात है यह गार्था, यद्यपि गाठी वह है नहीं। में विकारण हो गरी, और मेरी सौत चन्द्रोत्वाका पिता फाणुण मुले विकारण कहा भी था। और जो फाणुण भी इस पद्यन्त्रमें शामित हो थी हुई अपन नर्था, पत्र-व्यवहारमे मेरा उल्लेख पगु शब्दसे होता हो। पर मैं पगु नहीं हूँ, और यह फल्गुण देखेगा। लोहरनरेश सिहराजकी दुहिता और हिन्दूकुश कावुल और लमगानके स्वामी भीमशाहीकी धेवती शासन करना और शासनमे शत्रुओको निर्मूल करना जानती है, यह फन्गुण देखेगा। कालिन्दी, दण्डनायकको कह कि कल सेनाके मैदानमे सैन्य-निरीक्षण होगा और उसके लिए वह मेरा विशद आदेश स्वय मुझसे आज अर्धरात्रिको ले है।

कालिन्दी-जैसी आज्ञा, देवि । अभी आर्य दण्डनायकसे देवीका प्रसाद निवेदन करती हूँ ।

[ सबका प्रस्थान ]

### दृश्य ३

[नगाडे, तुरही और शलकी निरन्तर गूँज। पैदल श्रौर घुड़-सवार सेनाके चलनेकी श्रावाज। तीच-वीचमे सेनानायकोके ध्रस्पष्ट सचालनकी श्रावाज। रानी दिद्दा सैन्य वेशमे मित्रयो श्रौर दण्डनायकके साथ फैले मैदानमे सेनाका निरीक्षण कर रही है। रह-रह कर उसके घोडेका हिनहिनाना, उसकी टापोकी ध्वनि।]

दण्डनायक—देवि, अभियानके लिए प्रम्तुत यही आपकी सेना है। कहे, अपने गजोको गङ्गा-जमुनाके सगमपर वारिक्रीडामे निमम्न करूँ, वहे अपने घोडोसे पामीरोको लाँघ जाऊँ। व्यूह-चक्रमे पारगत यह सेना, देवि, अत्रभवतीके सकेतके लिए उत्सुक है। सिन्धु-झेलमके मगमसे भोटोके परवर्ती प्रदेश तक समूचा जनविस्तार उनके भयसे थर-घर काँपता है। आज्ञा करें, देवि। विद्दा—आञ्चस्त हुई, आर्य, विनय और तत्परनामे भरी आपकी मेनारा प्रदर्शन देखकर। यही हमारा विप्ल बल है हमारे राष्ट्रिती सुरक्षाका साधन। इसे सन्नप्त रा, शीझ इसके अभियानकी आवश्यक्ता होगी।

> [ पासके मन्त्री सान्धिविग्रहिकपर नजर डालती हुई ] मन्त्रिवर, सुना है डामरोको जभाउ कर फर्गुण पर्णात्मकी स्मिमे राजधानीकी ओर वटा आ रहा है।

[ दण्डनायक सिर भुकाकर तनिक हट जाता है ]

सान्वि न्यही, देवि, हिम्मक भी फागुणरे मिछ गया है। पर अपनी सरहदकी सेना घाटियोकी रशा कर रही है, राज्य निरापः है, आसका न करे, देवि।

दिहा—[ मुसकराती हुई ] आयं, आपके-मे मान्निपितिक और आर्थ नरवाहनमे मित्रिवरके होत, आर्य दण्डनायकमे तत्पर बाज गाकि होते आश्वका कैमी ? पर जामरोका नल तोज राज्यको महाने लिए निरापद करना होगा।

# ितीनो मस्तक मुका नेते हैं ]

िय0-निय्चय, देवि <sup>1</sup> डामरोका बल टटकर रहेगा ।

पेनाको सक्त्यावारोम भेज दो, आर्थ दण्डनायक । उसे तीन माठका अग्रिम वेतन दो, उससे कह दो कि डामराना दर्ग नणे होते ही सैनिकोको कर-मुख्त भूमि मिलेगो । राष्ट्रकी स्था राष्ट्रके अपीर मित धनका अविकारी बनाती है। स्वाका प्रस्तार उपका भोग है।

['रानी दिहाकी जय । रानी दिहाती जय ।' से दिशाएँ गूज उठती हैं। मित्रयोके साथ रानी महलोकी श्रोर तीट पानी है। }

#### दृश्य ४

[ दिद्दाका मन्त्रागार । रानी सिलयोसे घिरी युद्धकी खबरके लिए उत्सुक बैठी है । द्वारपालिकाका सहसा प्रवेश ]

हार०—देवि, आर्य दण्डनायक सेवामे उपस्थित है, दर्शन चाहते है। दिहा—आर्य दण्डनायक । युद्धस्थलसे अलग राजद्वारपर । उनका यहाँ क्या काम ? अच्छा, पधराओ उन्हे।

## [ दण्डनायकका प्रवेश ]

दिद्य-आर्य, यहाँ कैसे, जब डामरोका विद्रोह नगर-द्वारपर चोटे कर रहा है ?

- दण्ड०—अन्तिम दर्शनके लिए आया हूँ, देवि, प्रसादके लिए। डामरोकी कुमक लिये हिम्मक प्रादेशिक अधिरोह लाँघ आया है और शत्रुकी हरावल उदयराजके हाथमे हैं। मैं यह कहने आया, देवि, कि सम्भव है शत्रुकी चोटसे अपनी रक्षाकी प्राचीरे टूट जाँय, पर अत्रभवती उससे आशिद्धृत न हो। एकागोकी रक्षक सेना राज-परिवारकी रक्षा करेगी जब तक कि मैं पामीरघाटीकी ओरसे शत्रुपर प्रत्याक्रमण न करूँ। मैं राजकुमारोको अपनी रक्षामे ले निकल जानेके लिए आया हूँ।
  - दिहा आर्य, नाहियोकी धेवती भयभीत नहीं। जहाँ तक हो सके कर्तव्यका पालन करें। दिहा अपना कर्तव्य निश्चित कर च्की हैं। हिम्मक और उदयराज उसके लोहेकी चमक देखेगे। राजकुमारोकी व्यवस्था कर चुकी हूँ। वे रिनवासमें नहीं हैं। दूरके विविध मठोमें हैं। राजधानीमें वाहर।
    - दण्ड॰—[जाता हुया] चला, देवि, राजपरिवारका मगल हो।
      [प्रस्थान]

- विद्दा जाओ, वीरवर । कज्मीर लाज-रक्षक, जाओ। [मागधीमे ] अभी देख, मागन्थी, मेन्यवेज ला।
- मागन्धी, कालिन्दी श्रादि—[एक साथ] ऐ, देवी बया मैनिक नेप पारण करेगी?
- दिहा—जीव्रता कर, मागन्वो । अव राजपासारमे बेठे रहनेका ममप नही । लोहरोकी सन्तान कुममयमे अपना कर्तज्य जानती है। शाहियोकी धेवती शाकि आक्रमणपर परकोडेके पीछे नही बैठति, उसने हिन्दूकुशकी चुजियां देगी है। कुम्भाकी छहराको तैर कर लाँचा है। जन्दी कर।

[ मागन्गीका प्रस्थान श्रीर रानीके सैनिक वैज्ञके साथ किर प्रवेज, सहसा द्वारपालिकाको हटाते हुए गन्त्री नरनाहनका प्रवेज ।

- नर०—राज्योचित ज्याचारकी रक्षा न करनेका अपराक्षित, देवि, पर क्षमा करे, सञ्चर सारे उपचारका उत्तर है। सिटार रूट नृश है। मित्र एकानोक पैर उपान्ते ही ताले हैं। अवनवती नाम, दोमस्वामीका मन्दिर अब भी सुरक्षित है। जनक दक्षी वहा उस छेगी, सम्भवत अन्तोकी सना सहायाके लिए आ समानी।
- दिहा—[ मैनिक वेशमे मजती हुई | आर्थ अपना उपयोग का कर । मिहराजकी बेटी सकटमे मन्दिरो और मठारा आया नहीं छै।। उसका स्थान सिहहारकी हराज्ञ में है। चढ, मागनी । अप सिजर है?

माग०-इयर-इबर, देवि !

#### [ प्रम्थान ]

नरः — साव ग्रांत, देवि, प्रथमीर राजलक्ष्मी द्रमा नरह अपने आप कर्

दिद्दा—[ घोडेपर चढनेकी श्रावाज; दूरसे दृढ श्रावाजमे ] यह रणचण्डी है, आर्य, जो गुम्भ-निगुम्भके विरुद्ध अभियान कर रही है। नि शङ्क हो, दिद्दा शिवत है और शिक्त दिपल बनी रहती है, जबतक टूट नही जाती। जबतक अङ्गार ठण्डा नही हो जाता उसे कोई छू नही पाता। [ शङ्क फूकती सिहद्वारकी श्रोर प्रस्थान]

नर०—जाओ, रणचण्डी, जाओ। जानता हूँ, तुम्हारे लिए तीसरा मार्ग नही। क्षेमस्त्रामी तुम्हारी रक्षा करे । [ सिहद्वारकी श्रोर प्रस्थान करता शह्य फूँकता है।]

> [ क्रह्मध्विन सुनते ही महलोकी रक्षक सेना रानीके पीछे दौड पडती है। ]

> [ युद्धका कोलाहल, वीरोकी हुद्धार, मरते हुस्रोकी पुकार, चमकती मशालोकी रोशनीमें घोडोकी टापोकी स्रावाज, सहसा दूसरी श्रोरसे शत्रुपर हमला। देखते ही देखते शत्रुका पलायन श्रौर नदागत हमलावर सेनाका जयघोष, 'रानी दिद्दाकी जय।' 'लोहरनन्दिनोको जय।' 'शक्तिरूपा दिद्दाकी जय।']

#### दृश्य ५

[ कश्मीरी राजमहलका सभाभवन । रानी सिंहासनासीन है । मित्रवर नरवाहन, सान्धिविग्रहिक, दण्डनायक श्रादि यथास्थान देठे हैं । सामने श्रृङ्खलादछ हिम्मक खडा है, सैनिकोसे घिरा ।

दिद्दा—उदयराज निकल भागा, हिम्मक, पर तू कालके गाल पडा। हिम्मक—सही रानी, राजकुमार निकल गये। और कालका गाल तो प्रत्येक वीरवा लभिप्रेत है।

- दिद्दा- क्या नमझा था तूने मुझे, हिम्मक, अवजा नारी ?
- हिम्मक—नही, रानी। हिम्मक तुम्हे अव प्रानही समझता। अगर पर तुम्हे अवला समझता तो उमे मेना लेकर आनेकी आपणका। नहीं होनी।
- दिहा-फिर इस राजद्रोहका मनलव वया है ?
- हिम्मक—मतलव यह है कि यह राजद्रोह है ही नही। वाटा नारीका राजामनपर अधिकार नहीं मानता, न में ही मानता हूँ। कश्मीर पर तुम्हारा स्वत्व साहमीकका स्वत्व हैं, जानो, और जीवा रहो उसका पतिकार कर्षेगा।
- दिद्दा—साहगीक क्या राजा नहीं होता, हिम्मक ? क्या सार राजपुष्ठक निर्माता-पूर्वज साहमीक नहीं रहे हैं ? क्या सिटासनपर परिचार साय राजत्वका परिचायक नहीं है ?
- हिम्मक्र—है वह परिचायक, निञ्चय । और जानता है भौर्य और साहस्की तुममे कभी नहीं, और उनसे राज्यक कर्ण गर सी क्वी रह सक्तामी, पर हिम्मक और उदयसाज तुमपर प्रहार करने ही रहम, इतिहास परिणाम पर्यन्त ।
  - दा-उदयराज जायद, पर हिम्मक नियन्तर नहीं । कार्कि हिम्मक निहिनीने दाइके बीच बा पण है ।
- ब्हम्मक—व्यासि हिम्मक सिहिनी सी दालक बीच जा पण है, राजी, राज । बाग कि आज वह बरान-मृत्त हो ॥ !
- दिहा-नी शायद वह रानीपर प्रशास करा।
- हिम्मक—रानीपर हिम्मय प्रहार नहीं करा।, पर उस कि किंग की स्पलोभी बहुता, जैस आज की कहता है—ि की में, अप का दिहा !

- दिद्दा—हिम्मक, क्रोधकी प्रतिक्रियामे तुम्हारा न्याय न करेंगी। तुम्हे उचित दण्ड आर्य नरवाहन देगे। पर एक वात पूछती हूँ, हिम्मक।
- हिम्मक-पूछो, रानी।
- दिद्दा—गाली देते हो न मुझे, पर-पितका होनेकी ? जो राजासन कुमार्ग-गामी पुरुषके सम्बन्धसे अशुद्ध नहीं हो पाता वहीं कुमार्गगामिनी नारीके सम्पर्कसे कैसे दूषित हो जाता है, भला कहों तो ?
- हिम्मक—प्रगत्भ हो दिद्दा, जानता हूँ। पर यह भी जानता हूँ कि प्राण रहते नारीका स्वत्व कश्मीरके सिंहासनपर न मानूँगा। और जानती हो, इस मतका मैं अकेला नहीं हूँ।
- दिद्दा जानती हूँ, साथ ही यह भी जानती हूँ शिक्तके साथ ही स्वत्वकी अधिकारिणी रह सकूँगी। पर हिम्मक, जीते-जी मेरे हाथसे कोई शिक्त न छीन सकेगा, न सिंहासन ही। और न शिक्त और मिहासनकी परिधिसे उस समूचे राज-सुखका भोग करूँगी जो पृरुपके लिए शास्त्रसम्मत है। नारी होने मात्रसे न उससे विचत रहूँगी, न डरूँगी।

## [ नरवाहनसे ]

आर्य, न्याय करे इस राजद्रोही हिम्मकका । मै चली रिनवासकी नमस्याओको सोचने । विनयस्थितिकी स्थापना मेरा पहला कार्य होगा । पामीरोकी ओरसे दण्डनायकके कुमकके साथ आनेकी सूचना मिली है । स्वागतका प्रवन्ध करें ।

नर०-जो आज्ञा, देवि !

[ दिद्दा उठतो हे, सभी उठ खडे होते हैं। दिद्दाका सिद्धयो सिहत प्रस्थान ]

वैतालिक—इधर, इधर पद्यारे, देवि ।

## हश्य ६

- [ रानी दिद्दाका शयनागार । दिद्दा सुनहरे पलगपर लेटी है, मागंघी पास वैठी स्वामिनीसे ससी भावसे वात कर रही है । दिद्दा फुछ उदासीन, चिन्तित-सी है । ]
- मागधी—कारण क्या है, देवि, इम चिन्ताका ? मसारकी कोई वस्तु देवीको अलम्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसपर देवीकी दृष्टि पडे और वह अकिंचन न हो जाय। फिर इस उच्चाटनका अर्थ क्या है, स्वामिनि ?
- दिद्दा—कई दिनोंसे तुझसे एक बात पूछती रही हूँ, मागधी । मागधी—पूछें न, स्वामिनि ।
- दिहा—वह कौन था, मागघी, मित्रवर नरवाहनके भवनमे उम दिन जब हम उनके आमत्रणपर वहाँ गये थे, वह आकर्षक तरुण ?
- मागधी—वह जो आर्यके दाहिने बैठा था ?
- दिद्दा-नही जानती, मागघी, कि कोई बाये भी बैठा था। मैने तो वम एकको देखा था, फिर किसीको नहीं देखा, आर्य तकको नहीं।
- मागघी-और वही आँखोमे गड गया था।
- दिद्दा-व्याख्या न कर मागधी, बता तू जानती है उसे कौन है वह ?
- मागधी—स्वच्छन्द बहती हवाको भला वासन्ती लताकी झमती टहनी वयो पूछ, देवि, कि हवा यह कौन है ? प्रवह, कि सवह, कि प्रतिबह ? क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि वह मनको अपनी दोलामे डालकर झुला देती है ?
- दिद्दा—सही, मागन्धी, मनको अपनी डोलती दोलामे डालकर झुला देने-वाली हवाकी जानकारी उससे आगे कुछ विशेष अर्थ नहीं रखती, परसती हवाकी परससे ही जान लेती हूँ कि यह प्रखर पामीरी है

या दक्खिनसे आनेवाली मलयानिल । वस्तुकी जानकारी भोगके सूखको दुगनी कर देती है ।

मागधी—खस है वह, रानी, तुग खस, पर्णोत्सके गाँवका खस, जिसे आर्यने पत्रवाहकका कार्य सौंप रखा है। अत्यन्त आकर्षक है न, देवि, वह खस, अत्यन्त काम्य ?

दिद्दा—सही मागधी, पर भला तूने यह जाना क्योकर ? क्या तेरा अन्तर भी तो दग्ध नहीं हो गया ?

मागधी—नही, देवि, मेरा अन्तर तो दग्ध नही हुआ, पर मैंने स्वामिनीकी आँखे निश्चय देखी थी और उनके मौन सचालनसे जाना कि इस ज्ञानकी आवश्यकता होगी एक दिन, और वस सग्रह कर लिया।

दिद्दा-तू वडी चतुर है, मागधी। पर यह तो वता, आर्य भला इस पत्र-वाहकको राजकीय पत्रोके साथ मेरे यहाँ क्यो नही भेजते ?

मागधी—शायद इमलिए कि कही इससे राजकीय पत्र और पत्रवाहक दोनो न खो जायँ और दूसरे पत्रवाहककी आवश्यकता पडे ।

दिहा—ढींठ <sup>।</sup> कितना जवान लडाती है । [ दोनो हँसती है । ] मागधी—खस आकर्पक है, देवि <sup>।</sup>

दिद्दा—मैंने तो, जब तक वहाँ रही, उससे आँख ही नही हटाई, आर्यकी एक वात नहीं सुनी।

मागधी—जभी तो आर्यने अपनी कही हुई वातोको दुवारा पत्रारूढ कर स्वामिनीके पास भेजा।

दिद्दा-जभी। क्या मोचा होगा आर्यने, मागधी?

सामधी—नया मोचा होगा आर्यने रुय्यकके सम्बन्धमे, रुक्क और दण्ड-नायकके सम्बन्धमे, पिगल और कठकके सम्बन्धमे, स्वामिनि ?

दिहा—अच्छा वन्द कर अपनी गन्दी जवान । पर देख यह खस जो है— मागधी—मही, स्वामिनि । पर देवी यह धमशास्त्रकी परिधि प्रेमके क्षेत्रमे कवसे खीचने लग गई। 'प्रणय निर्वर्ण है, मागधी, नि शक।'
वया स्वामिनीने कभी नहीं कहा था?

- विद्या--[ थकी-सी ख्रेंगडाती हुई ] हाँ, कहा तो या, मागधी ! है ही प्रणय निर्वर्ण, नि शक ।
- मागधी—ि फिर यह शका कैसी, रानी ? चन्द्रकी मरीचियोको भेदपूर्वक सेती हो, या गधवहके पख चढी सुरिभको चुनकर भोगती हो ? मकरन्दका सीरभ तो सर्वजनीन है, देवि, जैसे रानी मर्वजनीन है।
- विद्दा-साधु, मागधी, साधु । मकरन्दका सौरभ सर्वजनीन है, जैसे रानी सर्वजनीन है।
- मागवी—और सर्वजनीन रानीके लिए कुछ भी अग्राह्य नहीं, कुछ भी अभोग्य नहीं। ब्राह्मणसे खस तक सभी उमके उपास्य है, सभीकी वह उपास्य है, वह समूची प्रजाका रजन करती है—गंजा प्रकृतिरञ्जनान्।
- दिद्दा-अरी तू तो वडी पण्डिता हो गयी, मागन्धी-श्लोकपर क्लोक गढने लगी, महाभारत-कालिदासको मात कर दिया । कही स्मृतिकार न वन जाय ।
- ता नी स्मृतिकार अगर बनी तो मेरी स्मृति मनु और याज्ञवत्वयकी स्मृतियोसे सर्वथा भिन्न होगी। उसके आचार-नियम उनमे भिन्न होगे, सर्वथा कश्मीरके। पर मेरी श्रुति तो तुम हो, रानी। मेरा वम इतना प्रयास होगा कि मेरी स्मृतिकी आचार-मर्यादा मेरी श्रुतिके प्रमाणसे भिन्न न हो।
- दिद्।—[ उठती हुई ] अच्छा, खडी रह, चुडैल !

[ मागन्धी भागती है फिर हाथ बांधे लीट शाती है ]

मागन्धी—क्षमा, स्वामिनि, क्षमा । दिहा—आ, मागन्धी, ले लिख ले अपनी श्रुतिके अनुसार स्मृति, नये आचारोसे मुखरित । लिख—रानी निर्वर्ण होती है, वर्णीसे परे, जिससे न कोई वर्ण उसे दूषित करता है न उससे दूषित होता है।

मागन्धी-कि खस उसके लिए उतना ही गाह्य है जितना ब्राह्मण ।

दिद्दा—प्रतिलोभका निषेध उसके लिए नही है, कि सामाजिक आचारको साधारण सत्ता उसे नही बाँधती, कि महाभूत समाधियोसे उसका कलेवर बना है, कि वह वासनाओको भोगकर उन्हें जीर्ण कर देती है, उनमें वँधती नही।

मागन्धो—टहरो, ठहरो, देवि, रोको तनिक अपनी यह प्रवहमान वाक्याविल <sup>1</sup> जरा आचार्य पुरोहितको बुला लूँ।

दिद्दा—मूर्ख । यह दिद्दाशास्त्रका पहला अध्याय है, मनु-याज्ञवल्क्यमे नही लिखा है जिसे पुरोहित कण्ठ कर ले।

मागन्धी-हाँ तो पत्रवाहकको दूती मै वनूँ, रानी ?

दिद्दा—वन, मागघी, जैसे स्यावाश्वकी रजनी वनी थी, जैसे सिनीवालीका स्यावाश्व वना था। कह उससे कि रानी वर्णको खाई लाँघ गई है, कि तुझे ऊँचे देखनेका,चन्द्रको निहारनेका, उसकी चाँदनीमें नहानेका अधिकार है, कि चाँदनी डलके कमलवनपर भी उसी वैभवसे पसरती है जैसे गढेकी काईपर।

मागधी—अच्छा, स्थामिनि, चली तुम्हारा दौत्य सपन्न करने।

### [ जाती है ]

दिहा—[स्वगत] कितनी ऊर्जस्वित प्रशस्त उसकी छाती थी, कितनी ित्राव्यिजित उसकी भुजाएँ थी, कितना मादक उसका स्पर्श होगा, उम कमनीय खसका।

#### दृश्य ७

[श्रीनगरका राजमहल। रानीका मन्त्रागार। दिहा तुङ्गके दोनो कन्ये सामनेसे पकडे खडी है। तुङ्ग श्रय कश्मीरका दण्ड-नायक है।]

दिद्दा---दण्डनायक ।

तुङ्ग--- निहोल हो गया, देवि, पर तुग कहो।

- दिहा-तुम अब कश्मीरके दण्डनायक हो, सेनाका भार घारण करते हो।
  राजपुरीके मैदानमे असाबारण गौर्यका प्रदर्शन कर चुके हो, मेरी
  विज्ञप्ति और अपने पराक्रमसे तुमने यह पद पाया है। कौन
  तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है? तुम्हारी वीरताका अपमान भला
  कौन करेगा?
- नुङ्ग-वीरताका मान, रानी, ललनाके सामने नतमस्तक होनेमे हैं। शौर्य-से लालित्य वडा है। मैं तो वैसे भी तुम्हारा अकिञ्चन दास हूँ। तुम्हारे प्रसादसे मेरे भाग्यका उदय हुआ है। ससारके लिए चाहे दण्डनायक होऊँ, तुम्हारे लिए, देवि, मात्र तुग हूँ। और कामना है कि जीवन भर वस तुग वना रहूँ।

पुम जितने तुग हो, मेरे राजा, उतनी ही मै दिहा हूँ और तुम्हारे सामने केवल दिहा हूँ। न स्वत्वका कोई लोभ है, न शालीनता-की कोई बाघा, वस नारी मात्र हूँ, मूल नारी मात्र, जैसे तुम पुरुष हो, मूल पुरुष मात्र।

तुङ्ग-नही जानता, देवि, मैं क्या हूँ। जैसे स्वप्न देखकर जागा और स्वप्न सच हो गया । विश्वास नहीं होता पर ये कमनीय भुजलताएँ साक्षी है कि तुम मेरी हो, और मैं सन्तुष्ट हूँ। कोई कामना, कोई याचना अब शेप नहीं रह गई। विहा—जाओ, तुग पुछकी घाटी तुम्हे पुकार रही है। जब तक उदयराज जीवित है, मेरा सिहासन और तुम्हारा प्रणय निरापद न होगा। एक बार मेरे मायकेके तेजस्वी लोहर भी जान ले कि दिहाका प्रसादलव्य खस उसकी सनकका परिचायक नही अपने अधिकार से बीरवर है। जाओ, दण्डनायक तुग, जाओ। जयश्री तुम्हारे इस सरपेचकी छायामे अभिराम उतरे।

# [ तुङ्गका सरपेंच चूम लेती है।]

गुङ्ग—[जाता हुग्रा] न मै राजलक्ष्मी जानता हूँ, देवि, न शौर्यकी शाली-नता। जानता हूँ मात्र दिहाकी सुरिभित सास जिससे मेरे नथने भरे हैं, और रोम जो उसके स्पर्शसे पुलिकत है। महत्त्वाकाक्षा राजलक्ष्मीको सरपेचकी छायामे उतारनेकी नही, उस मुसकानकी चाँदनीमे नहानेकी है जो मेरे लौटनेपर मेरी एकान्तकी सखी मेरे स्वागत पथमे विखेर देगी। विदा, देवि सप्ताह भरके लिए विदा!

[ तुझ चला जाता है। बाहर घोडेकी टापोकी श्रावाज होती है। मागन्धी तुझके जानेकी श्राहट पाकर जो रानीके पास लौटती है तो देखती है कि कठोरहृदय दिद्दाकी श्रांखोमे श्रांसू भरे हैं। मागन्धी चुपचाप छौट जाती है श्रोर दिद्दा महलकी खिडकीसे तवतक प्राङ्गणकी प्राचीरोकी श्रोर देखती रहती है जवतक तुझका ऊँचा मस्तक उसकी श्रोट नहीं हो जाता श्रौर तव उसकी श्रांखोके श्रांसू उसके भरे क्वेत श्रक्णाभ कपोलोपर टुलक पडते हैं]

#### दृश्य ८

[ फई वर्ष वाद। दिद्दा मररा-शय्यापर पडी है। उसकी सिखयां शय्यागारके वाहर निरन्तर अपने वहते आंसू पोछनी जा रही है। श्रीर वाहर महलके आंगनमे सामन्त श्रीर मन्त्री दु प्र ग्रीर सुखकी मिश्रित भावनाश्रोने एक दूसरेको हेर रहे हैं। एक ग्रीर दिद्दाके भाई लोहरराजका पुत्र सग्रामराज शान्त पड़ा है, उस सवादकी प्रतीक्षामे जो एक नाथ उसे दु ती श्रीर सुती करनेवाला है। दिद्दाके प्रसादका भागी होनेसे वह उसके प्रति श्रनुरक्त हुआ है, उसके मरणसे दु ली होगा, पर उसकी मृत्युमे उसका भविष्य कश्नीरके श्राकाशपर जो छा जानेवाला है वह उसके सुलका भी कारण है। दिद्दाकी शय्याके पास केवल तुङ्ग है। उसके सुपुष्ट कन्वे नगे है, श्रीर उसके काले कुन्तल उन कन्घोपर हिल रहे हैं। पलके उसकी श्रांसुश्रोसे बोभित हैं। घुटनोके वल बैठा है।]

दिद्दा—[ कठिनाईसे श्राखें खोलती हुई ] आह<sup>ा</sup> कहाँ हूँ ? तुङ्ग—यहाँ, देवि, अपने शयनागारमे, मेरे सामने। [ तुङ्गको देखती हे ] दिद्दा—तुङ्ग, अब देखा नहीं जाता, आँखे पथरा चली है, शक्ति क्षीण हो चली है।

वुद्ध — आधी शताब्दी तक इन ऑसोके तेवरसे कश्मीरका शामन किया है, बढ़े-बढ़े पुरुपसिंह इनका तेज न मम्भाल सकनेके कारण मूजिन हो गये हैं। अब इन्हें देखना ही क्या है, देवि ? केवल यह तुद्ध अन्धा हो जायगा जिसके मार्गका प्रकाश ये रही है। [ तुद्धकी श्रावाज भरी जाती है]

- दिद्दा--[ सहसा भारी पलकोसे भर्षी र्थ्रांखे प्रयाससे सविस्तर खोलती हुई—] तुग, साहम करो । नारीका साहस तुमने जीवन भर देखा है। अब उसकी मृत्युके समय साहम न खोओ। दिद्दाने यदि कभी घृणा की है तो केवल दुर्वलतासे । कायर उसकी छाया नही छू सका है, दर्प उसके तेवरमे सदा अँगडाता रहा है। मनमे दुर्वलता न लाओ । कन्मीरका यह मण्डल साम्राज्यकी परिधि तक फैला तुम्हारे लिए तुम्हारे ही खङ्ग द्वारा अजित कर दिया है, इस परा-क्रमसे जीती हुई अनमोल घराको भोगो, केसरको नई फूटती कोपले तुम्हारे चरणके नखोको रग दे ।
  - तुङ्ग-कश्मीर मडलका वैभव, दरदो और तुखारोका आत्मसमर्पण, राजपुरी और पुछकी विजय, भोटो और लदाखियेका आज्ञाकरण किस अर्थके, जो उस ऐश्वर्यको रानी ही न रही ? तुगका वैभव उसकी आकाक्षाके साथ ही, तुम्हारे साथ ही, तिरोहित हो चला। अव जीनेकी साथ नही, सिख, अव जो मनमें है उसे काश तुम्हारी अनुमतिसे सम्पन्न कर पाता ।
  - दिद्दा—वह नही कर पाओगे, तुम । जिओ और साघसे जिओ । और जानो कि सदाचार और व्यसन एक ही पौधकी दो टहनी है, मनुष्य ही दोनोका साधक है, मृत्यु उन दोनोका विराग है।

वुड्स-कुछ कहोगी, रानी ?

दिद्दा—कुछ नही, राजा, मिवा इसके कि सुखसे मर रही हूँ। दिलका कोई अरमान वाकी नहीं, कोई कामना शेष नहीं जो लिये जाती हूँ। जीवनको जीवनको तरह भोगा है, निडर होकर सुकर्म और कुकर्म दोनो किये है, और भयसे विरहित जा भी रही हूँ। और अब तुग मेरा निर तनिक उठा कर अपनी उम ऊर्जस्वित छातीपर रख हो जिसके रोम-रोमने मुझे सदा अपनी ओर खीचा है। १५

[ तुङ्ग रानीका मस्तक छातीसे लगा लेता है। उसकी श्रांसोसे श्रांसुश्रोकी घारा निरन्तर वह रही है। ]

दिद्दा---तुङ्ग ।

तुङ्ग—[ भर्रायी श्रावाजमे ] दिद्दा !

[ वह म्राखिरी म्रावाज है, उसका नाम, जो उसके कानमे पडती है, म्रीर दिद्दा दम तोड देती है। ]

# गोपा



[ रोहिणीका तट । तेजीसे भ्राता हुम्रा सवार घोडेकी रास खींच घोडा रोकता है । तीन लडिकयां देवदहके हरे लहराते धानके खेतोसे लौट राजमार्गपर जा रही हैं । सहसा घोडेके पास म्रा-जानेसे डरकर भ्रापसमे चिपट जाती हैं । ]

सवार—[घोडा रोकता हुम्रा] क्षमा, देवियो, क्षमा। उद्धत अञ्चको क्षण भरमे सम्हाल लूँगा। आश्वस्त हो। असयत वेगके लिए लिजित हूँ। वल्गा टूट गई थी, जिससे इसे सम्हालना कठिन हो गया। आश्वस्त हो।

[तीनो एक-दूसरेसे श्रलग होतो सवारको देखती हैं, दोलतीं नहीं।]

सवार—अश्वके आवेगमे अभिवादन भूल गया, क्षमा करेंगी । अभिवादन । शावय सिद्धार्थ गौतम अभिवादन करता है ।

> [तीनो नाम मुन चिकत हो मुन्दर तरुणको देखती रह जाती हैं। परस्पर देखने लगती हैं।]

- एक कुमारी—स्वागत, शान्यकुमार, स्वागत । शान्य मिद्धार्थ गीतमका देवदहमे स्वागत ।
- सिद्धार्थ [घोड से उतरता हुन्ना ] अच्छा, देवदहकी है देवियाँ । यशस्वी कोलियोकी कीर्ति ही इस मात्रामे कातिमती हो सकती है । किस कुलकी है, देवि, भला ?
- वही-हां, हम तीनो देवदहकी ही है। यह है महावलकी कन्या अनुराधा, यह दण्डपाणिकी गोपा, और मैं हूँ धीरोदनकी स्राधरा। जाना ?

- सिद्धार्थ—जाना, गुभे, आप घीरोदनकी लग्धरा है, यह दण्डपाणिकी गोपा, मेरी मातुल कन्या, और यह महावलकी अनुराधा।
- श्रद्धराधा—[ गोपासे घीरे-घीरे ] देख, देख ले, गोपे, अपने वन्युको। अभी उस दिन बात आई थी।
- स्राधरा-दूरसे आ रहे है, कुमार गौतम ?
- सिद्धार्थ—दूरसे आ रहा हूँ, देवि, अन्नकूटसे। वहाँ गायोका मेला था। तनिक देर हो गई।
- गोपा—[ सकुचाती हुई प्रवुराघासे ] रावे, पूछना इनमे, मन्थ्या हो आई, रात देवदह न रुक जायँगे ?

#### श्रनु ०---कुमार

- सिद्धार्थ—मुन लिया, देवि, कल्याणीने जो पूछा मुन लिया। [गोपा ग्रौर भी सिकुड जाती है ] [गोपासे ] नही देवि, मुझे जाना ही होगा, अविलम्ब । सुना है, कोलियो और शाक्योमे रोहिणीके जलके लिए विवाद छिड गया है। एक वार जल वाँटा था, मेरा वाँटना दोनोको अभिमत है। यदि समयमे न पहुँचा तो न जाने क्या कर बैठे। आमन्त्रणके लिए आभार।
- गोपा—[ घवडाई-सो ] इतनी जल्दी ? रोहिणी पार करते ही अँबेरा हो जायगा। [ ग्रपनी वातसे ही लजा जाती है ]
- स्तम्बरा, श्रवु० [ एक साथ ]— रुक जाइए न ! मान्व्य गगन रानपीत हो गया, अब प्रकाश डूबते क्या देर लगती है ? कपिलबस्तुश मार्ग पहाडी है।
- सिद्धार्थ [गोपाकी ग्रोर देखता हुआ ] रोहिणी पार करने तथा देर लगती है, कल्याणि, जब उमका घाट जाना है ? और विश्वाम करे, यह मेरा अमयत तुरङ्ग पलभरमे रोहिणी पार कर जायगा। फिर चहि मान्व्य गगन रक्तपीत हो जाय, प्रकाश जन्दी द्वाता

नही । सार्ग पहाडी निश्चय है, पर जाना हुआ है, मेरे अश्वका परिचित है। चला, देवियो, अभिवादन । मातुल दण्डपाणिसे मेरा नमन कहना, कल्याणि गोपे।

[ तीनो सिर भुका लेती है। घोडा एड लगाते ही बढता है। रानें पाइवंपर कस जाती है, घोडा जैसे हाथ भर घरासे ऊपर उठ जाता है।]

सिद्धार्थ-[ दूरते ] अलम्य लाभ हो, देवि । आकाशके तारे धरापर उतर आये ।

स्रम्बरा-यह तेरे लिए है, गोपे।

गोपा—अरो चल ! मेर लिए हैं ! अभी तो सटी जाती थी, और अब 'यह तेरे लिए हैं !'

भ्रनु०—और नहीं क्या, गोपे ? पिताने क्या कहा था ?—तेजस्वी, करुणा-कर, कान्त ! आज जाना, उनका कहना कितना सही था !

स्राचरा — कितना सही था उनका कहना, सच

गोपा—पर यह शाक्य-कोलियों के प्रतिदिनके विवाद ! जैसे इन्हें कुछ और करना ही न हो। अरे जलकी धारा भी किसीकी होती है, मलयका झोका भी कही वैंचकर रहता है ?

सम्बरा—नहीं गोपे, न तो जलको अविरल धारा ही किसीकी होकर रहती है, न मलयका झोका ही वैवकर रहता है, और न कोलिय बालाका अन्हड यौवन ही प्रतिवन्य मानता है।

गोपा—अच्छा, वम कर सम्हाल अपनी प्रगन्भता।

स्रापरा-विव गई, रानी ।

गोपा-विध गई तू, मै तो जैसी-की-तैसी हूँ।

रुग्धरा--अरे विध तो गई वह जो महमा चुप हो गई है--अनुराधा।
प्रनु॰-- चौंककर] अरे नही। जाना, मै नया सोच रही थी ?--कि

यही हैं जिसे माया नहीं व्यापती ? माया न व्यापे उसे जो कुरूप हो, जिसका अन्तर नीरस हो। कुमार तो कितना रम्य, कितना सरस, कितना शिष्ट है। गोपे, ऐसा तरुण साथ हो तो वरुणकी तुला काँप जाय।

[प्रस्यान]

## दृश्य-२

[ दण्डपाणि कोलियका प्रासाद । उसकी पत्नी रोहिग्गी परि-चारिकाग्रोसे घिरी कूटे हुए घानको कूत रही है । गोपा सिलयों सिहत ग्राती ग्रीर चली जाती है । रोहिणी घीरे-घीरे प्रासादसे निकल उसकी श्रमराइयोमे जाती है जहाँ कूला पडा है, खाली, क्योंकि कूलना खत्म हो चुका है । ]

रोहिणी-[ ऊँची श्रावाजमे ] गोपा !

[ कोई उत्तर नही मिलता ]

रोहिसी-अरी घरा । रावा ।

[ उत्तर नही ]

रोहिणी—कहाँ जा बैठी तीनो ? अजिरा ! ओ अजिरा !

श्रजिरा-आई, स्वामिनि [ श्राती है ]

रोहिएगी-ये कियर भटक गई, तीनो ? जरा देय तो ?

म्राजिरा—अभी तो यही थी, इन कदली-बाडोके पीछे। गोपाका प्रमापन

हो रहा था, मैं उघर भटक पड़ी थी। अभी देयती हूँ।

रोहिएगी-हाँ, देख तो तनिक गोपाको ।

श्रजिरा-गोपा तो यह रही, स्वामिनि ।

[गोपा म्राती है। वासन्ती श्रृगार किये। पीछे दोनो सिखयाँ है।]

गोपा—आ गई, अम्ब, वुलाया मुझे ? रोहिरोो—हाँ, जाते, देख, तनिक इघर आ, पास वैठ जा।

[तीनो वैठ जाती हैं, शाद्वल भूमिपर, कदिलयोकी भुरमुटसे वाहर।]

रोहिणी—गोपा, यह चल नही सकता। गोपा—नया नही चल सकता, अम्ब ?

रोहिणी--यहो, सिद्धार्यसे सवन्य ।

स्राधरा-क्यो, अम्ब, चल क्यो नही सकता ?

भ्रनु०—कुमार गौतम-सा सुयोग्य शाक्योमे, कोलियोमे, ऐक्ष्वाकुओमे दूसरा है कौन, अम्ब, जो नही चलेगा ? गोपाका जी न तोडें, अम्ब।

रोहिणी—योग्य-अयोग्यकी वात नहीं, राधे। वैसे तो कुमार आकाश-कुसुम है। आभिजात्यमें, शक्तिमें, सौन्दर्यमें, गीलमें अनुपम— मायाका ही तनय है न। जानती नहीं क्या वेखा नहीं बहुत दिनोंमें, पर सुना तो सब कुछ है। पर—

स्नाचरा-फिर क्या, अम्ब ?

रोहिणी—देख धरा। सुना है, विरक्त है। किपलनगरके पूर्वद्वारपर पुष्करिणी है, उसके तीर जामुनका वृक्ष है। वस उसीके नीचे बैठा कुछ गुना करता है। और कालदेवलकी वाणी क्या किसीसे नहीं मुनी?

ध्रनु०---वया, अम्ब<sup>?</sup>

रोहिणी—कालदेवलने वाणी कही थी—प्रजापतीसे मैने सुना था, फिर गोपाके पिताने भी कही—यदि नसारमें टिक सका तो चक्रवर्ती, न टिका तो परिय्राजक। कहो, कैसे करूँ?

स्रग्यरा—पर नुमार तो नमारसे विरक्त नहीं। सुना है, ऋत्वनुकूल

विविध प्रासादोमे रमण करते है, आखेट और धनु-व्यायाम करते है। अभी उमी दिन देखा या—विरिक्तिका एक लक्षण न या तन-पर, न वाणीमे, न चेष्टामे।

श्रनु०—और तीनोको पैने नयनो घायल करते गये । स्त्रग्यरा—तुझे ही किया होगा, राघे, घायल, चुप रह ।

श्रपु०—मैं तो कहनी हूँ, अम्ब, कुमारको छोड दो देवदहमे घडी भर, और देवदहके प्रामाद रिक्त न हो जायें तो कहो। जियर-जियर कुमार जायेंगे उघर-उघर कोलिय कन्याक्षोका परिवार चल पडेगा।

स्रग्यरा—नहीं, अम्ब, कुमारकी दृष्टि एकाग्र थीं, गोपापर लगी। और जो वह दृष्टि एक बार देख लेता, वह ललचाई, सयत पर अनुरक्त, बार-बार लोटती दृष्टि, उसे फिर प्रव्नज्याका भय नहीं रहता।

श्रवु०-अम्ब, शका न करो । सौपो गोपा कुमारको, और मै कहती हूँ, गोपाके रूप-वैभवसे स्वय प्रव्रज्याको काठ मार जायगा, कुमार तो प्रासादमे वाहर न निकलेंगे ।

रोहिणी--गोपा <sup>।</sup>

गोपा--अम्व।

रोहिणी-वोल, कुछ तू भी कह न।

गोपा-वया वोलूं, अम्ब, क्या कहूँ ?

रोहिणी-तूने भी तो प्रव्रज्याकी बात तातम मुनी है ?

गोपा—प्रव्रज्या क्या जीवनमे परे है, अम्ब ? क्या गार्ट्स्थ्यकी परिणित ही प्रव्रज्या नहीं है ? उसमे फिर भय क्या ?

रोहिणी-भय प्रकृत प्रव्रज्यामे नहीं, जाते, अकाल प्रव्रज्यामे हैं।

गोपा—किर, सुनो, माँ, परागका एक कण ममूची वनस्वरीको कुमुमभारमें भर देता है, एक साँममें उनचामो पवनोका वेग ममात्रा रहता है, स्योगका एक क्षण प्रव्रज्याके कत्पको छाँत जाता है। मोह प्रवर्व है, अस्व, अनुराग फलता है।

रोहिणी—अनुराग फले, गोपा । तातका सदेह-निवारण करूँगी । तातके भयको जीत सकी तो कपिलवस्तु ब्राह्मण भेजूँगी । मान लेगे तात, जाते, तुम्हारी कामना । जाओ, निश्चिन्त हो ।

[तीनो जाती है—गोपा ज्ञान्त गभीर क्लान्त, सिखयाँ किलकती, एक दूसरीसे चिपटती, गोपाको चूमती—भेंटती।]

रोहिणी [ श्रकेली, अपने श्राप ]—फले तुम्हारा मोह, गोपा ! तुम्हारे रूपके मपुट कमलमे कुमारका वैराग्य भ्रमर वंनकर मुँद जाय ! और हे कुलदेवता, दिनमणि दिवाकर, गोपाका अनुराग कुमारके रोम-रोम मे भिन जाय, पोर-पोरमे पैठे, वाणीमे पल-पल फूटे !

[ जाती है ]

#### दृश्य ३

[किपिलवस्तुमे सिद्धार्थका ग्रीष्म प्रासाद। परिणयके पश्चात्। गायन-वादनसे कमरा श्रमी भी गूँज रहा है यद्यपि स्वर-ताल यम गये हैं। कुमारका सकेत पा गायिकाएँ-नर्तिकयाँ उठती है श्रौर चुप-चाप चली जाती हैं। कमरा सूना हो जाता है, केवल श्रनुरागभरा। श्रव वहाँ वस दो हैं—कुमार श्रौर गोपा। दोनो वाहर छतपर निकल श्राते हैं।]

सिद्धार्थ--गोपे। गोपा--रमण। सिद्धार्थ--कितना स्पृहणीय है दारद्। गोपा--िततान्त मदिर। सिद्धार्थ--आकाश कितना निर्मल है, गोपे, कितना निरभ्र, कितना सूना, मार्थक शून्य।

- गोपा—पर सर्वथा सूना भी नहीं, रमण, रजनप्रतानकी भाँनि मेवचण्ड जहाँ-तहाँ गतिमान हैं। पवन इन्हें अपने पर्योपर तौलता बहना जा रहा हैं। अकेला कोई नहीं रहता, प्राण!
- सिद्धार्य—नही, प्रिये, अकेला कोई नहीं रहता—आकाशके माथ घरा है, जैसे पर्वतके माथ जलघारा, जैसे जलघाराके माथ नपल शकरी, हममियन । हाँ, पर—
- गोपा-- 'पर' नया, सुमन ?
- सिद्धार्य-पर क्या आकाण सूना नहीं है, प्रेयमि, घना सूना ?
- गोपा—चन्द्र कितना सुदर्शन है, प्रिय, अभिराम वलयमे वेण्टित क्रिम्व दिगन्त-व्यापी चन्द्रिकाका आराब्य ।
- सिद्धार्य—सही, गोपे, चन्द्र सुदर्शन है, वलयवेष्टित उमका विम्य भी अभि-राम है, जैसे उमकी चिन्द्रकामे दिगन्त भी आलोकित है, आकर्षक, किन्तु—
- गोपा-'किन्त्' क्या, रमण ? विकल्प कैसा ?
- सिद्धार्थ-किन्तु, गोपे, गगन गम्भीर है, अनन्त गहरा, आधारहीन । चन्द्रघर, नक्षत्रघर, पर स्वय निराधार, गतिहीन, सूना ।
- गोपा—जिमकी चाँदनी चराचरको परमकर निहाल कर देती है, विमनको स्निग्व, वह भला सूना कैसे, मनहर ?
- सिद्धार्थ—देखों, प्रिये, उन नक्षत्रोको देखों, उन दूर एकान्तमें अलिमलाते तारोकों, जैसे गगनके सूनेपनसे अवसन्न हो रहे हैं, अप्रसादमें विकल निरवलस्व !
- गोपा—ज्योतिष्मती रजनीका यह प्रभाव है, वरेण्य, शारदीय विभावरी-का । वरना, याद करो, कितने तारे, कितने नक्षत्र इस कौमुदीकी आभाके नीचे गतिमान हैं । मोचो, गगनगगाको उन अनन्त नीटी-रिकायोको जिनके नीचेमे होकर मन्दाकिनीका धवल मार्ग चठा

- गया है। आलोडिर जीवन जो ज्योतिकी चकाचीधसे मात्र कुण्ठित हो गया है।
- सिद्धार्थ —[धीरे-घीरे सोचता-सा] जीवन-ज्योतिकी चकाचौधसे कुण्ठित । ठीक ही कहा, गोपे, जीवन ऐसा ही है, स्पन्दित, आलोडित, पर प्रकाशसे कुण्ठित, अज्ञानान्धकारसे आवृत, क्षणभगुर
- गोपा—[ कुछ सस्वर ] जागो, जागो, प्रिय । अचेतनका खूँट न पकडो । देखो, इस नाचते निसर्गको, इस रूपमण्डिता धराको, कुसुम- निचयसे लदी वनस्थलीको, चाँदनीसे खिलखिलाती शैलमालाकी हिरत श्यामल गाहल-मेखलाको देखो—
- सिद्धार्थ--[ सकुचाता हुन्ना ] लिजित हूँ, गोपे, शरद्का यह वैभव मैने अपने असमयके प्रलापसे दूषित कर दिया। क्षमा करना, मैं इस वैभवके प्रति विमन नहीं हूँ। और तुम्हारा जीवनके प्रति उल्लास तो मुझे चिरन्तन प्रिय है। बोलो, मानिनि, निसर्गके प्रति, उसके रिजत प्रसारके प्रति मेरा आदर है—
  - गोपा—[ मुसकरातो हुई ] देखो, फिर, मेरे अभिनव सर्वस्व, देखो इम नदिता धराको, काशकुसुमोसे सजी, पके शालिका पीत परिधान घारे इस शरद्की नववधूको ।
  - सिद्धार्य-देखता हूँ, प्रिये, अभिनव शृङ्गार किये मुग्धा धरित्रीको-
  - गोपा—और देखों होनी पिनतसे सनाय रोहिणीकी रजत धाराको, मरालोसे कपित सरके कमलोको जो अपनी नालोपर मधुपकी नाई डोल रहे हैं। कुसुमभारसे झुके सप्तच्छदोसे स्यामल उन बनातो-को देखो, नगरके उन उपबनोको जिन्हें मालतोकी लताओने अपने उजले फूलोसे उजागर कर दिया है।
    - तिद्वार्य—देखता हूँ, गोपे, मरालगतिका रोहिणीकी रजतधाराको देखता हूँ।

तुम्हारी नामाकी मदिर मुरिभमे जाग्रत अभिनव पद्मोको देगता हूँ, शरद्की समूची पुष्पराणिको देखता हूँ।

- गोपा वन्यूक और कोविदारको देखो, कुटज और नीपके कुमुमिनचयको, सुरिभत शेफालिकाको अमित राशिको।
- सिद्धार्थं—रागारण निसर्गकी मानस-मराली, रम्य है यह शरद्का उत्कर्ष, रम्य है यह मालतीसनाय हिमालयका वनप्रान्तर, यह कुमुम-प्रवालोमे लदी व्यामा लताओमे ढका शैलभिन्न महाकान्तार।
- गोपा—अरे उन काञ्चन कुड्मलोको देखो, मेरे प्रबुद्ध प्रियतम, उन प्रफुट्ट नीलोत्पलोको, उन नाचते अरिवन्दोको, उन मरकत मणिकी आभासे अविरल बहती वारिधाराओको, उम मस्मिनवदना चन्द्र-कान्तिको, उस मरीचिमालीको अविराम वरमती किरणाको—
- सिद्धार्थ—वम, वस, माधुरी, मद गया इस मदिर भात-सत्तारसे। शरद्-का वै भव जितना बाहर प्रकट है उसमे वही प्रतुर तुम्हारे मानसमे निहित है। लक्ष्मी शशाद्धको छोट तुम्हारे मुगाम्युजमे जा बसी है, हँमोका कलस्य तुम्हारे मणिनूपुरोमे बज त्रली है, बन्धूककी अम्ण कान्ति तुम्हारे होठोको लालायित कर रही है। मेरा प्रमदायित मानस विकल हो रहा है, मुग्य, मोहायित, चलो ।

## िगोपाके कन्घेंपर ग्रपना हाय रख देता है ]

गोपा—[कन्वेपर रखे मिद्धार्थके हाथपर ग्रपना हाथ रगती हँगती हुई ] चलो, मेरे मानसके मधुर मराल ! मेरे चिन्तनके नित्य वाम्य ! नाधनाके मिद्पार्थ ! चलो ! [ दोनो कमरेमे बले जाते हैं । ]

#### दृश्य ४

[ सिद्धार्यका वसन्त प्रासाद । प्रासादकी श्रटारीमे, वातायनकें सामने वैठे सिद्धार्थ श्रीर गोपा। बाहर देखते हुए वार्तालाप-मे रत ]

गोपा—धरापर पराग वरस रहा है, सौम्य, घरित्री अघा रही है, पोर-पोर खोले आनन्दिवभोर है।

सिद्धार्य-सीरभसे वातावरण महमह कर रहा है, प्रिये।

गोपा—आमकी मजरियाँ अपने कोष खोले सुरिम लुटा रही है। गन्धवाही पवन उस गन्धसे पागल डोल रहा है, मञ्जरियोपर मँडराते मधु- कर मधुकरियोसे अनायास टकरा जाते है, वौराये चवकर काट रहे है।

सिद्धार्थ—स्वय वौरे आमोने निश्चय चराचरको वौरा दिया है। उन कोयलोको तो देखो तनिक—

गोपा—[लजाती हुई, चुपकेसे देखकर ] प्रणयका सम्भार है। ससारसे दोनो जैसे अलग है, अकेले।

## [कोयलकी फूक फू!कू ]

सिद्धार्य—लो, कामने दुन्दुभी वजा दी । गोपा—िकतनी मधुर है कूक । सिटार्य—टेर रहा है, सिङ्गिनीके समीप होते भी । गोपा—िकतना कपाय है कण्ठ उसका ।

तिहार्थ-प्राय हिधाभिन्त । मजरीका स्वाद कपाय होता है, कपाय-स्वादु । देखो, कोकिलाको कैसे अपनी खाई हुई मजरीका अश चुगा रहा है, चोच-से-चोच मिली है ।

[गोपा लजा जाती हे। सिद्धार्थ उसका भुका हुन्ना मस्तक

चित्रुक पकड कर उठा देता है, गोपा अध्ययुक्तो आंसो देसती है, कोकिल-कोकिलासे आंखें चुराती हुई।

सिद्धार्थ- वनस्थलीमें मायव नाच रहा है। जानती हो प्रिये, वनन्त कामका सेनानी है ?

गोपा—जानती हूँ, नाथ, मधुनायकके दिये उपकरणोमे ही तो पुष्पवन्याके परिच्छेद बनते हैं—

सिद्धार्थ—हाँ, ईखसे घनुषका दण्ड, भीरोसे उसकी डोरी, पच पुर्णामे पचवाण।

गोपा—ि घोरेसे ] वसन्त उसका सेनानी, कोकिल उसके वैतालिक, चारण! सिद्धार्थ—मारकन्याएँ उसके प्रहारके अस्त्र!

गोपा—कितनी अभिराम भावुकता है, कितनी अभिमत कवि-कल्पना।

सिद्धार्य-पर क्या यह मात्र कविकल्पना है ? जीवनका पर्याय नही ? उसका एकान्तिक सत्य नही ?

गोपा—एकान्तिक सत्य तो तुम जानो, मेरी उन्मद भावनाके एकान्तिक सर्वस्व । मै तो मात्र तुम्हें जानती हूँ । तुम्हारे उस रसाकुछ पिण्डको, रसराजके स्पर्शमे स्निग्य, परागमे अभिषिक्त तुम्हे ।

## [ मिद्धार्यं कुछ शिथिल हो जाता है। ]

गोपा—क्यो, विमन कैंमे हो चले, मधुमानस ? सिद्धार्थ—नहीं, विमन कहाँ, गोपे ?

गोपा—क्यो नहीं, कान्ति जैसे नहसा मिलन पट गर्ट है, चन्द्रविम्यो गामनेगे जैसे मेघलण्ड निकल गया है। बात क्या है, स्वामिन् ?

सिद्धार्यं — बात कुछ नहीं, रानी । यम तिनक्त अमावधान हो गया था। क्षमा करना, अब पूर्वबन् उत्मुक हैं, तुम्हारी ब्यजनाके प्रति उन्मुण। गोपा — नहीं, वाणी चिन्ताकुल हैं। प्रयत्न करके भी बदनको प्रकृत नहीं वना पाते, चेष्टाएँ विकृत है। बोलो, प्रिय, वात क्या है । मबुके झरते मकरन्दके बीच, बरसते अनुरागके बीच यह विराग कैसा । सिद्धार्य—सही है, गोपे, क्षमा करना। नि सन्देह अन्तर्मुख हो चला हूँ। मानस सहसा उद्विग्न हो उठा है। यह वनस्थलीमे नाचता माधव, यह निसर्ग वैभव, यह इन सबसे मूल्यवान, सबसे अभिराम, सबसे कमनीय तुम्हारी देवदुर्लभ काया, सब सहसा नेत्रोसे परे हो गये। विसरे निदानकी सहसा याद आ गई। लगा,

### [ गोपाके थ्रांसू बहते जा रहे हैं ]

यह मधु भी रित जायगा, जीवन मुरझा चलेगा, और साथ ही तुम्हारी यह अनुपम काया भी धीरे-धीरे पीली पड जायगी, इसका अभिनव वमन्त एक दिन

- गोपा—[ सिसकती हुई ] क्या हुआ, प्राणेश्वर, यदि ऐसा हुआ तो ? यह तो प्राणीका धर्म ही है, प्रकृतिका ही धर्म है, इससे रक्षा कहाँ ? इसमे क्षोभ क्यो ?
- सिद्धार्थ और तब एक दिन हमारा वह अनुपम नवजात, हमारी एकान्त ममताकी डोर राहुलपर भी कालका वही कुठाराघात होगा, इस क्षण भी होता जा रहा है। शिशुसे वह वाल होगा, वालसे किशोर, किशोरमे युवा, फिर प्रौढ, वृद्ध और
- गोपा—[ सिसकती हुई ] हाय । हाय ।
- सिद्धार्थ—हाय, आगे सोच नही पा रहा हूँ। पर क्या इस जीव धर्मसे छुटकारा नहीं है ? इतना प्राणवान् गतिमान मानव क्या मात्र मिट्टी होकर रहेगा, जड धूल ?
- गोपा—मत, मत सोचो इस प्रकार, मेरी साधोके राजा। जीवनको सोचो, मृत्युको भूल जाओ, भुला दो।
  - [ नेपय्यमे—शिशुकी श्रावाज—श्रो । श्रो । उदर, श्रम्म । ] १६

सुन लो उस छीनेकी ओवाज। जीवन कितना जीव्य है, मेरे प्राण! फिर अभिमत जीवन, जैंमा हेमारा है।

[ दासी प्राय साल भरके शिशुका हाथ पकडे कक्षमे प्रवेश करती है, स्वामी-स्वामिनीकी गभीर मुद्रा देख ठिठक जाती है। शिशु माँकी श्रोर उँगली उठाता उसे खींचता है। ]

शिशु—वो वो—अम्म-तात ! वो-वो ! गोपा—आने दो, शिशुको आने दो, दागी । लाओ उसे !

> [ सिद्घार्य घीरे-घीरे सिर उठाता स्राते शिशुकी स्रोर देखता है ]

गोपा—[ गोदमे शिशुको लेती, छातीसे चिपटाती हुई] मेरे लाल!
[ दामी चली जाती है] मेरे प्राणोके प्राण! मेरे छौते! वच्ने!
[ सिद्धार्थका चेहरा फिर मिलन हो उठता है, प्रसन मुद्रा
वनाये रखनेके वावजूद]

गोपा—देखो, मेरे नाथ । मेरे आराव्य, देखो इस अनुपम अजेय शियुको, शचीके इस जयन्तको, मेरे प्राणोके इस मर्मको ।

[शिशु रह-रहकर श्रम्म । तात । कहता श्रीर मांकी जांघपर हिलता जाता है। फिर मां श्रीर पिताकी चेष्टाएँ देग विमन कुछ चुप-सा हो जाता है। सिद्धार्य राहुलको निहारता है, फिर धीरे-धीरे मांसे चिपटते शिशुको श्रपनी गोदमे खींच लेता है।

सिद्धार्थ—[भरी गोली श्रांसोको पोछता ] देयता ह इमे, मेरी प्राण । देखता हूँ, इस एकान्त तनयको । और काँप जाता हूँ । क्या यह क्षणभगुर जीवन चिरजीवन नहीं हो सकता ? क्या ग्य-यौरन, स्वास्थ्य स्थायी नहीं हो सकते ? जीवन क्या मृत्युका ही होतर रहेगा ? पल-पल मिटता हुआ जीवन क्या अवर-अमर नटी हो

सकता ? क्या उसका निदान कही नही ? क्या कही मृत्यु और हु खका निरोध नहीं ढूँढ पाऊँगा ?

[ गोपा निरन्तर रोती जा रही है। राहुत विस्मित है। कभी मांको देखता है, कभी पिताको। फिर श्रम्म <sup>।</sup> श्रम्म <sup>।</sup> करता वरवस मांकी गोदमे चला जाता है।]

सिद्धार्थ — चिन्तित मैं इसिलए हूँ, गोपे, आकुल इसी कारण हूँ कि किसी प्रकार जीवन-मरणका वह भेद पा लूँ, कि तुम्हारी इस अभिराम कायाको मिटने न हूँ, इसे जीर्ण न होने हूँ, तुम्हारे इस अप्सरा- दुर्लभ आननपर एक भी चिन्ताकी रेखा, एक भी झुरी न आने हूँ। कि इस शिजुका यह शैशव, इसका अनागत यौवन दु खसे, व्यथासे विकृत न हो उठे। और इसीलिए, गोपे, मुझे जाना होगा। इसी लिए कि तुम्हें सदा देख सकूँ, सदा पा सकूँ, कि राहुलको अमृतत्व ला नकूँ।

गोपा—[ रोतो हुई ] नही, मेरे स्वामी, नही । नही चाहिए मुझे अजर-अमर जीवन, नहीं चाहिए मुझे शाञ्चत यौवन, और न मेरे नयनके इस तारेको "

> [ हूटकर रो पडतो है। शिशु भी सहसारो पडता है। परदा गिरता है।]

#### दृश्य ५

[ सिद्वार्थ सम्पक् सम्बोधिको खोजमे कपिलवस्तु छोड एक रात चले गये। कपिलवस्तुका राजपरिवार, शाक्य-समाज श्रवसादके वशीभूत हुन्ना। उसके कुछ महीनो वाद श्रपने शीतप्रासादमे श्रतु-राधासे वार्तालाप करती गोपा। कक्ष सूना है, विलासके सारे पदार्थ वहांसे हटा दिये गये हैं। केवल एक श्रोर वच्चेके खिलौंने गजदन्तके श्राधारपर रखे हैं। वश्वा सो रहा है। गोपा पर्यंकपर श्रवलेटी है, उसका वस्त्र श्राभाहीन है, मुप्प की कान्ति मिलन हैं गई है, सूखी लटें एक ही वेणीमे गूंथी जाकर भी निकल कर इपर-उघर भटक पड़ी हैं। श्रनुराधा पर्यक्रके पास ही भद्रपीठ पर बैठी है।

गोपा—न जाने कहाँ गये नाथ, राघे, किधर गये।
अनु०—रोहिणी पार, सावत्यीकी ओर, मल्लोकी ओर।
गोपा—पैंदल । नगे पाँव । उनके वे कोमल चरण ।
अनु०—धीर धरो, गोपे, आयेगे सिद्धार्थ। स्वामी लौटेगे।
गोपा—अव वया लौटेगे स्वामी, राप्ने । गया कभी लौटा है ? तथा
कहा छवाने ?

श्रनु०—हाँ, कहा उसने कि स्वामीने अपने भ्रमर व्याम कुञ्चित कुन्नर राट्गसे काट डाले, मूत्यवान उप्णीय और दुकूल उतार दिये, यतीके चीवर माँग पहन लिये और अब्ब कथकको और उसे अनुग्रहमे देखते चले गये।

गोपा—नगे पाँव ! जलती धरती, कोमल चरण ! हाय स्वामी !

श्रुपु०—जिसने जीवनको प्राणियोके हितचिन्तनमे स्वाहा कर दिया उसके नगे पाँव और कोमल चरणका क्या रोना मिल ? किर यदि उनकी बात कड़ती ही हो तो यह न भूठो कि उनके कोमठ गानकी कठो रता भी कुछ कम नहीं। शापयो-कोलियोमे कौन या जो उनके अगोकी कठोरताका माक्षी नहीं, जो उनसे लोहा ले सकता रहा हो?

भोषा—मही, राधे, गात कठोर या उनका, उसे वात्रयो-वोलियोने देगा, हिया उनका उस गातमे भी बठोर या, यह मैने देगा, दुरम्हे राहलने देगा।

ब्रमु०--नहीं, मित्र ऐसा न कहो । उपालम्भ न दो । गोपा--[ उलाहनेको स्वरमे ब्रांसू भरकर भारी स्वरमे ] उपालम्भ न रे,

राधे ? देयती हो उस अकुरको, जिसे तातक प्यारकी आवश्यकता

थी, पिताकी निजताकी। उसे उन्होने क्या कहा <sup>२</sup> राहुल <sup>।</sup> विघ्न <sup>।</sup> काँटा <sup>।</sup>

अनु०--गोपे।

गोपा—कांटा या वह नवजात उनके लिए । उनकी राहका कांटा । कभी किसी पिताने अपने सद्योजातको इस प्रकार नहीं पुकारा । मेरे नवजातका यह स्वागत । [ बच्चेके पालनेकी श्रोर दौड उसे चिमटा लेती है ] मेरे अभागे राहुल । मेरे अिक क्चन लाल । [ बच्चेको छोड देती है, बच्चा श्रांयें । श्रांयें । करके करवट बदल सो जाता है । श्रमुराधा गोपाको सहारा देती लाकर फिर पूर्ववत पलगपर बैठा देती है। ]

भ्रतु०—नहो, मिख, स्वामीका निरादर न करो। म्लानि वडी है, जानती, हूँ, पर उनकी प्रतिज्ञाकी परिधि उससे भी वडी है, उद्देश्यका आयाम कही वडा है उससे, यह न भूलो।

## [गोपा चुपचाप रोती है]

फिर एक वात और है, गोपे ?

[ गोपा उत्सुक हो श्रांखें उठा सखीकी श्रोर देखती है। ]

ध्रनु०—स्वामी क्यो गये, तुमने स्वय एक दिन अनायाम कह दिया था। गोपा—क्यो गये, राधे ? क्या कह दिया था मैंने ?

भ्रनु०--गये कि उम भेदको जान लें, उम उपायको खोज ले जिससे तुम्हारा यौवन अजर हो जाय, जिससे राहुलका वढता गात कभी छोजे नहीं, कभी व्याधियोका पजर न वने!

गोपा—आग लगे इस यौवनको, राघे, यमका पास इस तनको बाँघ ले। भनु०—पर वात तो यही थी, गोपे।

गोपा—[तिनक रककर चिन्ताकी मुद्रामे ] वात यह नही थी, सिख । वात वह विचारी है मैंने, दिन-दिन, रात-रात गुना है उसे । हियाको मेकनेवाली बात होती वह, पर वही उम महान् अभि-यानको पराजय भी होती । पर बात वह नही है, राये ।

श्रनु०-समझी नही, मखि।

गोपा—वही तुम्हारी ही बात, उनकी प्रतिज्ञाकी परिणि बडी है, उनके उद्देश्यका आयाम बडा है।

अनु०--फिर ?

गोपा—वह मेरी बात नहीं, सिय । होनी भी नहीं नाहिए वह मेरी बात । वह तो जन-जनकी बात हैं। उनके हियेमें जो दीप बता। या उमकी ली तो सबका अन्तर मेकनेके लिए थीं, कुछ मेरे ही लिए नहीं। कातरनयना मृगीपर सबाने वाणका उनर जाना, प्राण-विद्ध क्रीचके जीवनके लिए इतना आग्रह, स्वपन-नाण्यातक लिए इतनी ममता, क्या मब मेरे ही लिए ? ना, स्वामीकी दृष्टि लोकदृष्टि थीं, पारिवारिक दृष्टि थीं ही नहीं, परिवारमें जन्में ही नहीं थें, गाईस्थ्यकी परिविमें कभी वे वे को नहीं, गृहस्य होंकर भी।

श्रनु०--- और इतनी ममता जो तुम्हारे पर थी, वह ?

गोपा—वह माथा थी, मित्र, मात्र छलना। गदाने उनका यही प्रयन्त या कि मेरे ताम्ण्यकी अवहेलना न हो, उसका मुत्र मुक्त किल जाय। और यह सब केवल मुक्ते इसी दिनके लिए तैयार करने। प्रयन्तमे था। वे मेरे ताम्ण्यके आकर्षणमे कभी नहीं ति ।

श्रुतु०—फिर भी, क्या तुम्हे उनका आत्मनिग्रह स्त्रीकार नहीं है ?

गोपा—है, मित्र । स्वीकार है मुझे उनका आत्मनिष्रह । उनकी प्राणिपापर अनुकम्पा, [चराचरपर अनुष्रह, दुगियोक आर्तिनायके उपरिका चिन्नन मुझे सर्वया स्वीकार है, पेवर में उसके लिए तैयार न यो।

श्रुतु०—नैयार होती बैंसे १ उनके कह देने मायसे तो नहीं । बैंसे उद्यंति सकेत हारा कह देनेमें भी सकोच न किया । जानो, गिरा, इस प्रकारका दुख, ऐसा वियोग-विरह झेल कर ही जाने तो साध्य हो वरना उसकी प्रतीक्षा तो असह्य हो उठे। आदमी चुक जाय पर प्रतीक्षाका सताप न चुके।

गोपा—मानती हूँ, राघे, स्वामीका अभियान इसी मात्र आचरणसे सम्पन्न हो सकता था। पर मोह, यह सर्वसोखी मोह । लगता है जैसे हिया फट जायगा। लगता है, जैसे स्वामी आयेगे।

गोपा—धरूँगो धोर, राधे। अपने लिए, इस पुत्रक राहुलके लिए, असस्य जनवृन्दके लिए, जिससे हम सवका कल्याण हो। जगत्का पहले, हमारा पीछे, जिसके लिए उन्होंने अभियान किया है।

श्रनु ० — साहम, वहिन, साहम।

गोपा-साहस करुँगी, सिख, कि स्वामीका प्रयत्न फले।

भ्रमु०—िक दण्डपाणि और गुद्घोदनका पौरुप सफल हो, कि कोलियो और शाक्योंके इतिहास स्वर्णाक्षरोमे लिखे जायँ, कि सतीका यश पितके दिगतवेधी यशको छायामे आकाशमे ब्याप्त हो जाय।

> [ बचा पालनेमे उठकर बैठ जाता है, बोलता है, 'श्रम्म '' दोनो उघर दौड पडती है। परदा गिरता है ]

#### दृश्य ६

[ कई वर्ष वाद सिद्धार्थ सम्यक् सवोधि प्राप्त कर बुद्ध हुए, तथागत। तथागत कपिलवस्तु पधारे, समूचे सधके साथ। गोपा प्रासादके प्रपने कमरेमे चुपचाप कुछ गुन रही है। राहुल बाहर दासोके साथ पट्टिकापर लिख रहा है।]

गोपा—[ स्त्रगत ] पीरे-पीरे हदय ! साहम ! स्वामी नगरमें पबारे है । आज तुम्हारी परीक्षा है । साहस ।

# [ दामीका प्रवेश ]

दासी—देवि, राजा पपार रहे हैं । देवीना प्रसाद चाहते है । गोपा—[ तेजीमे उठती हुई ] अभिवादन कह, गुणिके, आर्यकी सेवाके लिए उल्पुक हूँ।

# [राजा शुद्घोदनका सावेग प्रवेश]

गोपा—अभिबादन, आर्ब, गोपाका अभिवादन । [ मन्तक भुकानी है ] शु०—म्बस्ति बेटी, मनोरय फले <sup>।</sup> मुना तुमने ?

- गोपा—गुना, आर्य <sup>।</sup> मुना कि आर्यपुत्र नगरमे पद्यारे है । सुना कि पिनाके नगरमे भिक्षाटन कर रहे हैं।
- बु०-- मही, राज्ये । पर मनमे ज्यानि न लाओ । अमनुजकमी महापुरपीके आचरण मनुजोंके आलोच्य नहीं । मैं निद्यार्थका पिता था पर तथागत आज जगन्के पिना है ।

[ गोपा ग्राक्चयंको चेष्टा करती है । विस्मयमे उमके नेत्र फैल जाते हैं।

शु०-वेटी, जब मुना कि मुगत किपलबस्तुके राजमार्गपर भिक्षा-पात्र लेकर निकल पडे है तब विकल हो दौडा। नामने जाकर प्छा, यह न्या करते हो ? अपने ही पिताके राजमें, राजाके नगरमें भिलाटन ? जानती हो क्या उत्तर दिया ? मुगतका शान्त देवदुर्लभ मस्तक उठा, दयार्द्र नेत्रोंसे देखते हुए वे बोले—'राजन्, तुम राजाओकी शृक्लामे जन्मे हो, राजा हो, मैं भिक्षुओकी परम्परामे जन्मा हूँ, भिल् हूँ। मेरे भिलाटनमे राजाकी अवमानना कैमी?' और वेटी, मेरा मम्तक मुगतृके अभिवादनमे झुक गया ।

गोपा—[ पुरुक्तित स्नांसू भरे नेत्रोसे देखती है ] धन्य । घन्य जनक । धन्य जात ।

शु ०—धन्य भार्या !

गोपा-नही, आर्य, भार्या कहाँ ?

## [ आंखोसे आंसू चू पडते है ]

- शु०—शमा करना, देवि । आकस्मिक मोहने असावधान कर दिया था।
  पर क्या सुगतको देखने न जाओगी ? देख ले, वेटी, सारा नगर
  राजमार्गपर उत्तर पडा है, अन्तर तृष्त हो जायगा।
- गोपा—[ शान्त गम्भीर सतप्त वाणीमे ] आर्य, मै क्या जानूँ सुगत, क्या जानूँ तथागत ? मेरे तो वस आर्यपुत्र ! और आर्यपुत्र नहीं तो मेरा कौन ?

[गोपाके मस्तकपर हाथ रखते श्रांखोमे श्रांसू भरे शुद्धोदनका प्रस्थान ]

गोपा—साहस । साहम, हृदय । दिन-दिन गिनते मास बीते हैं, मास गिनते वर्ष । और आज यह दिन आया है जब आर्यपुत्र इधर पधार रहे हैं। पर मैं भला कौन हुँ उनकी ?

## [ दासीका वेगसे प्रवेश । पीछे-पीछे राहुल ]

दासी—देवि, तथागत इधर ही आ रहे हैं। सथागारका गजस्तभ पार कर चुके हैं। नि मन्देह इधरमे ही होकर निकलेगे। द्वारपर चलें, दर्शन करे।

राहुल-अम्ब, कीन आ रहा है, कीन ?

गोपा—[ बैठे जाते हृदयका श्रावेग रोकते हुए द्वारकी श्रोर बढती है। राहृत उसके घाँघरेको पकडता साथ-साथ सरक चलता है] कौन आ रहा है, पृत्रक निया बताऊँ, कौन निचल देखले उसे जो आ रहा है। [फिर स्वगत] मावधान हृदय, दुर्वलता लक्षित

न होने देना <sup>।</sup> उनके मार्गमे वाघा न डालना । एक आँमूँ न गिरे, वाणी गयत रहे ।

[नेपयमे तथागतकी जय । सुगतकी जय । सम्यक् सबुद्धकी जय । श्रागे श्रागे त्रिचीवर पहने बुद्धका श्रागमन, पीछे मोगा-लान श्रीर पीछे कुछ दूरपर जनता । गोपा चुपचाप द्वारपर राडी है, राहुल मां का श्रघोवस्त्र पकडें है । पीछे दास-दासियां राडी हैं । ]

गोपा—[धडकते हृदयमे स्वगत ] क्या करूँ ? किम प्रकार अपनेको मम्हालूँ ? कही उन्हे छू न दूँ । कही घीरज छूट न जाय, ढाढम टूट न जाय । हाय क्या कहूँ ? क्या बोलूँ ? मुझसे क्या वे बोलेगे ? हे मेरे पितृ और श्वसुर कुलके ममग्र देवता, इस अवलाको वल दो, साहम दो, तुम्ही उमकी रक्षा करना, तुम्ही उमके एकमात्र माहाय्य हो । [सम्हलकर खडी हो जाती है। बुद्घ श्रीर मोग्गलान राजमार्ग पारकर द्वारपर शान्त श्रा छडे होते हैं। जनता सडक पार ही एडी रहती है। गोपा हाथ जोड नतमस्तक होती है, राहुल भी मांको हाथ जोडता देख तथागतके हाथ जोडता है, माथा भूका देता है। ]

राहुल—अम्ब, यह कौन है ? गोपा—[ श्रपलक युद्धको निहारतो ] एँ <sup>!</sup> राहुल—कौन है, अम्ब यह <sup>?</sup>

> [ गोपाका अन्तर वालकके प्रश्नसे ग्लानिसे भर जाता है। ग्लानिसे शक्ति आती है, उत्तर देती है–]

गोपा—भाग्यसे पूछ, जात, अपने भाग्यसे पूछ ।
[ बुद्ध नेत्र नीचे किये सुनते हे ग्रौर चुपचाप भिक्षापात्र देहलीमे
गोपाके सामने बढा देते हें । ]

राहुल—तू चिढ गई, अम्ब ? कहती थी न, तात आर्येगे। राजा-दादा कहते थे, तात आर्येगे, ऐसे ही कपडे पहने।
गोपा—आर्य! भगवन्। कैसे पुकारू, नाथ ?
मोगालान—भिक्षा, भद्रे, भिक्षा। तथागत गृहस्थ नहीं, भद्रे।
गोपा—[ घवडाई हुई भी ] भिक्षा, भन्ते ? अपने ही घर भिक्षा ?
मोगालान—तथागतका अपना कोई घरनहीं, गेहिनि, सुगत अनागारिक हैं।

[-बुद्धका हाथ भिक्षापात्रपर दृढतर हो जाता है, स्थिर ]
गोपा—[सहसा साहस बंटोरकर ] सुगत अनागारिक है, भन्ते ? हाँ,
सुगत अनागारिक है। [ग्लानि और क्षोभभरी वाणीमे ] गेहिनी
तो वस मैं ही हूँ । जीवन मात्र मेरा अमर है, गृहपित विरहिते
इस गृहिणीका, निश्चय ।

मोग्ग०—शीघ, गेहिनी, शीघ्र । यदि तथागत लौटे तो अनाहार रह जायँगे ।
गोपा—[ घवडाकर ] नही, भन्ते, तथागतको लौटना न होगा । [ फिर
 युद्धको श्रोर भुककर ] भगवन्, वडी उत्कण्ठासे प्रतीक्षा कर
 रही थी । आज आये । और जो आये तो इस वेशमे, त्रिचीवर
 पहने, भीख माँगने। भगवान्को भीख देनेका मुझमे सामर्थ्य कहाँ ?
 पर दूंगी भीख । और दूंगी अपना वह मर्वस्व जिसका मोल धरा पर नहीं । [ राहुलको वगलसे खींच दोनो हाथोमे उठाती हुई ]
 यह है भिक्षा, भगवन् । लो इसे ? मेरे इस अविशिष्ट सर्वस्व को । जन्मके इम राहुलको ।

[ बुद्ध भिक्षापात्र मोग्गलानको थमा श्रपने दोनो हाथ वढा चुपचाप राहुलको गोपाके हाथोसे ले लेते हैं। गोपाका सचित साहस टूट जाता है। ग्लानि व्यग्यमे वदल जाती है। उसके मुह्की मुद्रा विगड जाती है। राहुलको श्रोर देखती कहती है ] गोपा—[ तीव्र स्वरसे ] राहुल, पितासे अपनी दाय माँग, अपना पितृत्व। चुद्य—नोग्गलान, राहुलको प्रव्रज्या दो।

- मोग्गलान—[ मस्तक भुकाता हुग्रा ] धन्य तथागत ! अनागारिक भिक्षुके पाम निवा प्रत्रज्याके दूसरी दाय कैंगी ?
- <mark>जनता</mark>—जय<sup>ा</sup> तथागतकी जय<sup>ा</sup> राहुल मानाकी जय।
  - [ तयागत श्रीर मोग्गलानके साथ राहुलका घीरे-घीरे प्रस्थान । नागरिकोकी जय-जयकार । ]
- गोपा—[ श्रघरमे देराती हुई ] हाय । यह नया कर बैठी ? अपना अन्तिम अवलम्ब भी दे बैठी ? अभागे हृदय ।
  - [ दास-दानियोका विनयना । गोपाको सहारा देकर भीतर ले चलना । शुद्धोदनका सहसा प्रवेश । ]
- शु०—यह नया, बेटी ? यह नया सुनता हूँ ? नया राहुलको मवको दे डाला <sup>?</sup> गोपा—देन <sup>†</sup> पिता <sup>†</sup> देव <sup>†</sup>
- यु॰—िमिद्धार्थको सो चुका था, नन्द भी हायमे निकल गया था। अव चुढापेकी लकडी यही राहुल बचा था, सो उमे भी नियतिने हर लिया।
- गोपा—सब घट गये, आर्यपुत्र घट गये, पुत्र घट गया, शेप बच रही अकेली मैं । प्रारब्ध । दैव । [बेहोज्ञ हो गिरने लगती है । सब दीडते हैं । शुद्घोदन सहारा

देते हैं। परदा गिरता है।]







लेखक

जन्म-अक्तूवर १९१०।

कार्य—भूतपूर्व सम्पादक, काशी विश्वविद्यालयकी शोध-पत्रिका,
अध्यक्ष, पुरातत्त्व-विभाग प्रयाग
सग्रहालय, लखनऊ, प्राध्यापक,
विडला कालेज, पिलानी,
सयुक्त राज्य अमेरिका और
यूरोपके अनेक विश्वविद्यालयोके
विजिटिंग प्रोफेमर, यूरोप,
एशिया,अफ़ीका आदिके पर्यटक,
भूतपूर्व डाइरेक्टर इन्स्टिट्यूट
आफ एशियन स्टडीज,हैंदराबाद।
सम्पादक—हिन्दी विश्वकोश, नागरी
प्रचारिणी सभा, काशी।